- 1-1-1 वृद्धिः आत् ऐच्
- 1-1-2 अत् एङ् गुणः वृद्धिः
- 1-1-3 इकः गुणवृद्धी वृद्धिः गुणः
- 1-1-4 न धातुलोपः आर्धधातुके इकः गुणवृद्धी
- 1-1-5 क्क्डिति च इकः गुणवृद्धी न धातुलोपः आर्धधातुके
- 1-1-6 दीधीवेवीटाम् इकः गुणवृद्धी न धातुलोपः आर्धधातुके
- 1-1-7 हलः अनन्तराः संयोगः
- 1-1-8 मुखनासिकावचनः अनुनासिकः
- 1-1-9 तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्
- 1-1-10 न अझलौ सवर्णम्
- 1-1-11 ईदूदेद् द्विवचनं प्रगृह्यम्
- 1-1-12 अदसः मात् ईदूदेद् प्रगृह्यम्
- 1-1-13 शे प्रगृह्यम्
- 1-1-14 निपातः एकाज् अनाङ् प्रगृह्यम्
- 1-1-15 ओत् प्रगृह्यम् निपातः
- 1-1-16 सम्बुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे प्रगृह्यम् ओत्
- 1-1-17 उञः प्रगृह्यम् शाकल्यस्य इतौ अनार्षे
- 1-1-18 ऊँ प्रगृह्यम् शाकल्यस्य इतौ अनार्षे उञः
- 1-1-19 ईदूतौ च सप्तम्यर्थे प्रगृह्यम्
- 1-1-20 दा धा घु अदाप्
- 1-1-21 आद्यन्तवत् एकस्मिन्
- 1-1-22 तरप्तमपौ घः

- 1-1-23 बहुगणवतुडति सङ्ख्या
- 1-1-24 ष्णान्ता षट् सङ्ख्या
- 1-1-25 डित च सङ्ख्या षट्
- 1-1-26 क्तक्तवतू निष्ठा
- 1-1-27 सर्वादीनि सर्वनामानि
- 1-1-28 विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ सर्वादीनि सर्वनामानि
- 1-1-29 न बहुब्रीहौ सर्वादीनि सर्वनामानि बहुब्रीहौ
- 1-1-30 तृतीयासमासे सर्वादीनि सर्वनामानि न
- 1-1-31 द्वन्द्वे च सर्वादीनि सर्वनामानि न समासे
- 1-1-32 विभाषा जिस सर्वादीनि सर्वनामानि न समासे द्वन्द्वे
- 1-1-33 प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाः च सर्वनामानि विभाषा जिस
- 1-1-34 पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असज्ञायाम् सर्वनामानि विभाषा जसि
- 1-1-35 स्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम् सर्वनामानि विभाषा जिस
- 1-1-36 अन्तरं बहिः योगोपसंव्यानयोः सर्वनामानि विभाषा जिस
- 1-1-37 स्वरादिनिपातम् अव्ययम्
- 1-1-38 तद्धितः च असर्वविभक्तिः अव्ययम्
- 1-1-39 कृन्मेजन्तः अव्ययम्
- 1-1-40 क्त्वातोसुन्कसुनः अव्ययम्
- 1-1-41 अव्ययीभावः च अव्ययम्
- 1-1-42 शि सर्वनामस्थानम्
- 1-1-43 सुट् अनपुंसकस्य सर्वनामस्थानम्
- 1-1-44 न वा इति विभाषा
- 1-1-45 इक् यणः सम्प्रसारणम्
- 1-1-46 आद्यन्तौ टिकतौ

- 1-1-47 मित् अचः अन्त्यात् परः
- 1-1-48 एचः इक् ह्रस्व्आदेशे
- 1-1-49 षष्ठी स्थाने योगा आदेशे
- 1-1-50 स्थाने अन्तरतमः आदेशे षष्ठी स्थाने
- 1-1-51 उः अण् रपरः आदेशे षष्ठी स्थाने
- 1-1-52 अलः अन्त्यस्य आदेशे षष्ठी स्थाने
- 1-1-53 ङित् च आदेशे षष्ठी स्थाने अलः अन्त्यस्य
- 1-1-54 आदेः परस्य आदेशे षष्ठी स्थाने अलः
- 1-1-55 अनेकाल्शित्सर्वस्य आदेशे षष्टी स्थाने
- 1-1-56 स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ
- 1-1-57 अचः परस्मिन्पूर्वविधौ स्थानिवत् आदेशः
- 1-1-58 न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु स्थानिवत् आदेशः अचः

## परस्मिन्पूर्वविधौ

- 1-1-59 द्विर्वचने अचि स्थानिवत् आदेशः
- 1-1-60 अदर्शनं लोपः
- 1-1-61 प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः अदर्शनं
- 1-1-62 प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्
- 1-1-63 न लुमता अङ्गस्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्
- 1-1-64 अचः अन्त्यादि टि
- 1-1-65 अलः अन्त्यात् पूर्वः उपधा
- 1-1-66 तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य
- 1-1-67 तस्मात् इति उत्तरस्य निर्दिष्टे
- 1-1-68 स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसज्ञा
- 1-1-69 अण् उदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः स्वं रूपं

- 1-1-70 तपरः तत्कालस्य स्वं रूपं सवर्णस्य
- 1-1-71 आदिः अन्त्येन सहेता स्वं रूपं
- 1-1-72 येन विधिः तदन्तस्य स्वं रूपं
- 1-1-73 वृद्धिः यस्य अचाम् आदिः तत् वृद्धम्
- 1-1-74 त्यदादीनि च वृद्धम्
- 1-1-75 एङ्प्राचां देशे वृद्धम्
- 1-2-1 गाङ्कुटादिभ्यः अञ्णिन् ङित्
- 1-2-2 विज इट् ङित्
- 1-2-3 विभाषोः णोः ङित् इट्
- 1-2-4 सार्वधातुकम् अपित् ङित्
- 1-2-5 असंयोगात् लिट् कित् अपित्
- 1-2-6 इन्धिभवतिभ्यां च लिट् कित्
- 1-2-7 मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवसः क्त्वा कित्
- 1-2-8 रुदविदमुषग्रहिस्विपप्रच्छः संश्च कित् क्त्वा
- 1-2-9 इकः झल् कित् संश्च
- 1-2-10 हलन्तात् च कित् संश्च इकः झल्
- 1-2-11 लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु कित् इकः झल् हलन्तात् च
- 1-2-12 उः च कित् लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु
- 1-2-13 वा गमः कित् लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु
- 1-2-14 हनः सिच् कित् आत्मनेपदेषु
- 1-2-15 यमः गन्धने कित् आत्मनेपदेषु सिच्
- 1-2-16 विभाष उपयमने कित् आत्मनेपदेषु सिच् यमः
- 1-2-17 स्थाध्वोः इत् च कित् आत्मनेपदेषु सिच्
- 1-2-18 न क्तवा सेट् कित्

- 1-2-19 निष्ठा शीङ्स्विदिमिदिक्ष्विदिधृषः कित् न सेट्
- 1-2-20 मृषः तितिक्षायाम् कित् न सेट् निष्ठा
- 1-2-21 उत् उपधात् भावादिकर्मणोः अन्यतरस्याम् कित् न सेट् निष्ठा
- 1-2-22 पूङः क्त्वा च कित् न सेट् निष्ठा
- 1-2-23 न उपधात् थफान्तात् वा कित् न सेट् क्त्वा
- 1-2-24 वञ्चिल्ञ्यतः च कित् सेट् क्त्वा वा
- 1-2-25 तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य कित् सेट् क्त्वा वा
- 1-2-26 रलः व्युपधात् हलादेः सन् च कित् सेट् क्त्वा वा
- 1-2-27 ऊकालः अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः
- 1-2-28 अचः च अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः
- 1-2-29 उच्चैः उदात्तः अच्
- 1-2-30 नीचैः अनुदात्तः अच्
- 1-2-31 समाहारः स्वरितः अच्
- 1-2-32 तस्या आदितः उदात्तम् अर्धह्रस्वम्
- 1-2-33 एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ
- 1-2-34 यज्ञकर्म णि अजपन्यूङ्खसामसु एकश्रुति
- 1-2-35 उच्चैस्तरां वा वषट्कारः एकश्रुति यज्ञकर्म
- 1-2-36 विभाषा छन्दसि एकश्रुति
- 1-2-37 न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तु उदात्तः एकश्रुति
- 1-2-38 देवब्रह्मणाः अनुदात्तः एकश्रुति सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तु उदात्तः
- 1-2-39 स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् एकश्रुति
- 1-2-40 उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः अनुदात्तानाम्
- 1-2-41 अपृक्तः एकाल् प्रत्ययः
- 1-2-42 तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः

- 1-2-43 प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनम्
- 1-2-44 एकविभक्ति च अपूर्वनिपाते समासे उपसर्जनम्
- 1-2-45 अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्
- 1-2-46 कृत्तद्धितसमासाः च प्रातिपदिकम्
- 1-2-47 ह्रस्वः नपुंसके प्रातिपदिकस्य
- 1-2-48 गोस्त्रियोः उपसर्जनस्य ह्रस्वः प्रातिपदिकस्य
- 1-2-49 लुक् तद्धितलुकि स्त्रियोः उपसर्जनस्य
- 1-2-50 इत् गोण्याः तद्धितलुकि
- 1-2-51 लुपि युक्तवत् व्यक्तिवचने
- 1-2-52 विशेषणानां च अजातेः लुपि युक्तवत् व्यक्तिवचने
- 1-2-53 तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्
- 1-2-54 लुप् योगाप्रख्यानात् तदशिष्यं
- 1-2-55 योगप्रमाणे च तदभावे अदर्शनं स्यात् तदशिष्यं
- 1-2-56 प्रधानप्रत्ययार्थवचनम् अर्थस्य अन्यप्रमाणत्वात् तदशिष्यं
- 1-2-57 कालोपसर्जने च तुल्यम् तदिशष्यं अर्थस्य अन्यप्रमाणत्वात्
- 1-2-58 जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् तदशिष्यं अर्थस्य अन्यप्रमाणत्वात्
- 1-2-59 अस्मदः द्वयोः च तदशिष्यं अर्थस्य अन्यप्रमाणत्वात् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम्
- 1-2-60 फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे बहुवचनम् अन्यतरस्याम् द्वयोः च
- 1-2-61 छन्दिस पुनः वस्वोः एकवचनम् अन्यतरस्याम् द्वयोः च नक्षत्रे
- 1-2-62 विशाखयोः च अन्यतरस्याम् नक्षत्रे छन्दसि एकवचनम्
- 1-2-63 तिष्यपुनर्वस्वोः नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्
- 1-2-64 सरूपाणाम् एकशेषः एकविभक्तौ
- 1-2-65 वृद्धः यूना तल्लक्षणः चेत् एव विशेषः एकशेषः
- 1-2-66 स्त्री पुंवत् च एकशेषः वृद्धः यूना तल्लक्षणः चेत् एव विशेषः

- 1-2-67 पुमान् स्त्रिया एकशेषः तल्लक्षणः चेत् एव विशेषः
- 1-2-68 भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम् एकशेषः तल्लक्षणः चेत् एव विशेषः
- 1-2-69 नपुंसकम् अनपुंसकेन एकवत् च अस्य अन्यतरस्याम् एकशेषः तल्लक्षणः चेत् एव विशेषः
- 1-2-70 पिता मात्रा एकशेषः अन्यतरस्याम्
- 1-2-71 श्वश्ररः श्वश्र्वा एकशेषः अन्यतरस्याम्
- 1-2-72 त्यदादीनि सर्वैः नित्यम् एकशेषः
- 1-2-73 ग्राम्यपशुसङ्घेषु अतरुणेषु स्त्री एकशेषः
- 1-3-1 भूवादयः धातवः
- 1-3-2 उपदेशेअच् अनुनासिकः इत् धातवः
- 1-3-3 हल् अन्त्यम् धातवः इत्
- 1-3-4 न विभक्तौ तुस्माः धातवः इत् हल् अन्त्यम्
- 1-3-5 आदिः ञिटुडवः धातवः इत्
- 1-3-6 षः प्रत्ययस्य धातवः इत् आदिः
- 1-3-7 चुटू धातवः इत् आदिः प्रत्ययस्य
- 1-3-8 लशकु अतद्धिते धातवः इत् आदिः प्रत्ययस्य
- 1-3-9 तस्य लोपः धातवः इत्
- 1-3-10 यथा सङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् धातवः
- 1-3-11 स्वरितेन अधिकारः धातवः
- 1-3-12 अनुदात्तङितः आत्मनेपदम् धातवः
- 1-3-13 भावकर्मणोः धातवः आत्मनेपदम्
- 1-3-14 कर्तरि कर्मव्यतिहारे धातवः आत्मनेपदम्
- 1-3-15 न गतिहिंसार्थेभ्यः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि कर्मव्यतिहारे
- 1-3-16 इतरेतरान्योन्योपपदात् च धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि कर्मव्यतिहारे न
- 1-3-17 नेः विशः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि

- 1-3-18 परिव्यवेभ्यः क्रियः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-19 विपराभ्यां जेः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-20 आङः दः अनास्यविहरणे धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-21 क्रीडः अनुसम्परिभ्यः च धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि आङः
- 1-3-22 समवप्रविभ्यः स्थः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-23 प्रकाशनस्थेयाख्ययोः च धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि स्थः
- 1-3-24 उदः अनूर्ध्वकर्मणि धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि स्थः
- 1-3-25 उपात् मन्त्रकरणे धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि स्थः
- 1-3-26 अकर्मकात् च धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि स्थः उपात्
- 1-3-27 उद्विभ्यां तपः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि अकर्मकात् च
- 1-3-28 आङः यमहनः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि अकर्मकात् च
- 1-3-29 समः गमृच्छिप्रच्छिस्वरति अर्तिश्रु विदिभ्यः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि अकर्मकात् च
- 1-3-30 निसमुपविभ्यः ह्वः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-31 स्पर्धायाम् आङः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि हवः
- 1-3-32 गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-33 अधेः प्रसहने धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि कृञः
- 1-3-34 वेः शब्दकर्मणः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि कृञः
- 1-3-35 अकर्मकात् च धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि कृञः वेः
- 1-3-36 सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः <mark>धातवः</mark> आत्मनेपदम् <mark>कर्तरि</mark>
- 1-3-37 कर्तृस्थे च अशरीरे कर्मणि धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि नियः
- 1-3-38 वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-39 उपपराभ्याम् धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः
- 1-3-40 आङः उद्गमने धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि क्रमः
- 1-3-41 वेः पादविहरणे धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि क्रमः

- 1-3-42 प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि क्रमः
- 1-3-43 अनुपसर्गात् वा धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि क्रमः
- 1-3-44 अपहनवे ज्ञः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-45 अकर्मकात् च धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि ज्ञः
- 1-3-46 सम्प्रतिभ्याम् अनाध्याने धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि ज्ञः
- 1-3-47 भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-48 व्यक्तवाचां समुच्चारणे धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि वदः
- 1-3-49 अनोः अकर्मकात् धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि वदः व्यक्तवाचां समुच्चारणे
- 1-3-50 विभाषा विप्रलापे धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि वदः व्यक्तवाचां समुच्चारणे
- 1-3-51 अवात् ग्रः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-52 समः प्रतिज्ञाने धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि ग्रः
- 1-3-53 उदः चरः सकर्मकात् धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-54 समः तृतीयायुक्तात् धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि चरः
- 1-3-55 दाणः च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि समः तृतीयायुक्तात्
- 1-3-56 उपात् यमः स्वकरणे धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-57 ज्ञाश्रुस्मृदृशां सनः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-58 न अनोः ज्ञः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि सनः
- 1-3-59 प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि सनः न
- 1-3-60 शदेः शितः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-61 म्रियतेः लुङ्लिङोः च धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-62 पूर्ववत् सनः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-63 आम्प्रत्ययवत् कृञः अनुप्रयोगस्य धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-64 प्रोपाभ्यां युजेः अयज्ञपात्रेषु धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-65 समः क्ष्णुवः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि

- 1-3-66 भुजः अनवने धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-67 णेः अणौ यत् कर्म णौ चेत् सः कर्ता अनाध्याने धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-68 भीस्म्योः हेतुभये धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि णेः
- 1-3-69 गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि णेः
- 1-3-70 लियः सम्माननशालीनीकरणयोः च धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि णेः प्रलम्भने
- 1-3-71 मिथ्योपपदात् कृञः अभ्यासे धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि णेः
- 1-3-72 स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि
- 1-3-73 अपात् वदः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि कर्त्रभिप्राये क्रियाफले
- 1-3-74 णिचः च धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि कर्त्रभिप्राये क्रियाफले
- 1-3-75 समुदाङ्भ्य्H यमः अग्रन्थे धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि कर्त्रभिप्राये क्रियाफले
- 1-3-76 अनुपसर्गात् ज्ञः धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि कर्त्रभिप्राये क्रियाफले
- 1-3-77 विभाषा उपपदेन प्रतीयमाने धातवः आत्मनेपदम् कर्तरि कर्त्रभिप्राये क्रियाफले
- 1-3-78 शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् धातवः कर्तरि
- 1-3-79 अनुपराभ्यां कृञः धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम्
- 1-3-80 अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम्
- 1-3-81 प्रात् वहः धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम्
- 1-3-82 परेः मृषः धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम्
- 1-3-83 व्याङ्परिभ्यः रमः धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम्
- 1-3-84 उपात् च धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम् रमः
- 1-3-85 विभाषा अकर्मकात् धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम् रमः
- 1-3-86 बुधयुधनशजनेङ्प्रुद्रुस्रुभ्यः णेः धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम्
- 1-3-87 निगरणचलनार्थेभ्यः च धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम् णेः
- 1-3-88 अणौ अकर्मकात् चित्तवत्कर्तृकात् धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम् णेः
- 1-3-89 न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम् णेः

- 1-3-90 वा क्यषः धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम्
- 1-3-91 द्युद्धाः लुङि धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम् वा
- 1-3-92 वृद्धाः स्यसनोः धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम् वा
- 1-3-93 लुटि च क्लृपः धातवः कर्तरि कर्तरि परस्मैपदम् वा स्यसनोः
- 1-4-1 आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-2 विप्रतिषेधे परं कार्यम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-3 यू स्त्र्याख्यौ नदी आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-4 न इयङ्बङ्\_स्थानौ अस्त्री आ कडारात् एका सञ्ज्ञा यू स्त्र्याख्यौ नदी
- 1-4-5 वा आमि आ कडारात् एका सञ्ज्ञा यू स्त्र्याख्यौ नदी न इयङ्वङ्\_स्थानौ अस्त्री
- 1-4-6 ङिति ह्रस्वः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा यू स्त्र्याख्यौ नदी न इयङ्बङ्\_स्थानौ अस्त्री वा
- 1-4-7 शेषः घि असखि आ कडारात् एका सञ्ज्ञा ह्रस्वः च
- 1-4-8 पतिः समासे एव आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-9 षष्ठीयुक्तः छन्दसि वा आ कडारात् एका सञ्ज्ञा पतिः
- 1-4-10 ह्रस्वं लघु आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-11 संयोगे गुरु आ कडारात् एका सञ्ज्ञा ह्रस्वं
- 1-4-12 दीर्घं च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा गुरु
- 1-4-13 यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्यये अङ्गम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-14 सुप्तिङन्तं पदम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-15 नः क्ये आ कडारात् एका सञ्ज्ञा पदम्
- 1-4-16 सिति च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा पदम्
- 1-4-17 स्वादिषु असर्वनामस्थाने आ कडारात् एका सञ्ज्ञा पदम्
- 1-4-18 यचि भम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा स्वादिषु असर्वनामस्थाने
- 1-4-19 तसौ मत्वर्थे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा स्वादिषु असर्वनामस्थाने भम्
- 1-4-20 अयस्मयादीनि छन्दसि? आ कडारात् एका सञ्ज्ञा भम्

- 1-4-21 बहुषु बहुवचनम्? आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-22 द्व्यकयोः द्विवचनैकवचने आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-23 कारके आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-24 ध्रुवम् अपाये अपादानम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके
- 1-4-25 भीत्रार्थानां भयहेतुः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके अपादानम्
- 1-4-26 पराजेः असोढः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके अपादानम्
- 1-4-27 वारणार्थानाम् ईप्सितः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके अपादानम्
- 1-4-28 अन्तर्धों येन अदर्शनम् इच्छति आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके अपादानम्
- 1-4-29 आख्याता उपयोगे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके अपादानम्
- 1-4-30 जनिकर्तुः प्रकृतिः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके अपादानम्
- 1-4-31 भुवः प्रभवः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके अपादानम् कर्तुः
- 1-4-32 कर्मणा यम् अभिप्रैति सः सम्प्रदानम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके
- 1-4-33 रुच्यर्थानां प्रीयमाणः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके सम्प्रदानम्
- 1-4-34 श्लाघट्टनुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके सम्प्रदानम्
- 1-4-35 धारेः उत्तमर्णः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके सम्प्रदानम्
- 1-4-36 स्पृहेः ईप्सितः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके सम्प्रदानम्
- 1-4-37 क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके सम्प्रदानम्
- 1-4-38 क्रुधद्रुहोः उपसृष्टयोः कर्म आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके सम्प्रदानम् यं प्रति कोपः
- 1-4-39 राधीक्ष्योः यस्य विप्रश्नः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके सम्प्रदानम्
- 1-4-40 प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके सम्प्रदानम्
- 1-4-41 अनुप्रतिगृणः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके सम्प्रदानम् पूर्वस्य कर्ता
- 1-4-42 साधकतमं करणम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके
- 1-4-43 दिवः कर्म च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके साधकतमं करणम्
- 1-4-44 परिक्रयणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके साधकतमं करणम्

- 1-4-45 आधारः अधिकरणम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके
- 1-4-46 अधिशीङ्स्थासां कर्म आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके आधारः
- 1-4-47 अभिनिविशः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके आधारः कर्म
- 1-4-48 उपान्वध्याङ्वसः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके आधारः कर्म
- 1-4-49 कर्तुः ईप्सिततमं कर्म आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके
- 1-4-50 तथायुक्तं च अनीप्सितम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके कर्म
- 1-4-51 अकथितं च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके कर्म
- 1-4-52 गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणाम् अणि कर्ता सः णौ आ कडारात् एका

## सञ्जा कारके कर्म

- 1-4-53 हुक्रोः अन्यतरस्याम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके कर्म अणि कर्ता सः णौ
- 1-4-54 स्वतन्त्रः कर्ता आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके
- 1-4-55 तत्प्रयोजकः हेतुः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कारके कर्ता
- 1-4-56 प्राक् रीश्वरात् निपाताः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-57 चादयः असत्त्वे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः
- 1-4-58 प्रादयः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः असत्त्वे
- 1-4-59 उपसर्गाः क्रियायोगे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः प्रादयः
- 1-4-60 गतिः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः प्रादयः क्रियायोगे
- 1-4-61 ऊर्यादिच्विडाचः च आ कडारातु एका सञ्ज्ञा निपाताः क्रियायोगे गतिः
- 1-4-62 अनुकरणं च अनितिपरम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः क्रियायोगे गतिः
- 1-4-63 आदरानादरयोः सदसती आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः
- 1-4-64 भूषणे अलम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः
- 1-4-65 अन्तः अपरिग्रहे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः
- 1-4-66 कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः
- 1-4-67 पुरोः अव्ययम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः

- 1-4-68 अस्तं च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः अव्ययम्
- 1-4-69 अच्छगत्यर्थवदेषु आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः अव्ययम्
- 1-4-70 अदः अनुपदेशे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः
- 1-4-71 तिरः अन्तर्धौ आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः
- 1-4-72 विभाषा कृञि आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः तिरः अन्तर्धौ
- 1-4-73 उपाजे अन्वाजे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः विभाषा कृञि
- 1-4-74 साक्षात्प्रभृतीनि च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः विभाषा कृञि
- 1-4-75 अनत्याधाने उरसिमनसी आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः विभाषा कृञि
- 1-4-76 मध्ये पदे निवचने च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः विभाषा कृञि अनत्याधाने
- 1-4-77 नित्यं हस्ते पाणौ उपयमने आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः कृञि
- 1-4-78 प्राध्वं बन्धने आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः कृञि
- 1-4-79 जीविकोपनिषदौ औपम्ये आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः गतिः कृञि
- 1-4-80 ते प्राक् धातोः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः
- 1-4-81 छन्दिस परे अपि आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः ते प्राक् धातोः
- 1-4-82 व्यवहिताः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः ते प्राक् धातोः छन्दिस
- 1-4-83 कर्मप्रवचनीयाः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः
- 1-4-84 अनुः लक्षणे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः
- 1-4-85 तृतीयार्थे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः अनुः
- 1-4-86 हीने आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः अनुः
- 1-4-87 उपः अधिके च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः हीने
- 1-4-88 अपपरी वर्जने आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः
- 1-4-89 आङ् मर्यादावचने आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः
- 1-4-90 लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः आ कडारात् एका

सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः

- 1-4-91 अभिः अभागे आ कडारात् एका
- सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सास्
- 1-4-92 प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः आ कडारात् एका
- सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सास्
- 1-4-93 अधिपरी अनर्थकौ आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः
- 1-4-94 सुः पूजायाम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः
- 1-4-95 अतिः अतिक्रमणे च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः पूजायाम्
- 1-4-96 अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु आ कडारात् एका
- सञ्जा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः
- 1-4-97 अधिः ईश्वरे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा निपाताः कर्मप्रवचनीयाः
- 1-4-98 विभाषा कृञि आ कडारात् एका सञ्ज्ञा कर्मप्रवचनीयाः अधिः
- 1-4-99 लः परस्मैपदम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-100 तङानौ आत्मनेपदम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा लः
- 1-4-101 तिङः त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-102 तानि एकवचनद्विवचनबहुवचनानी एकशः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा तिङः त्रीणि त्रीणि
- 1-4-103 सुपः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा तिङः त्रीणि त्रीणि तानि एकवचनद्विवचनबहुवचनानी एकशः
- 1-4-104 विभक्तिः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा तिङः त्रीणि त्रीणि सुपः
- 1-4-105 युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 1-4-106 प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेः उत्तमः एकवत् च आ कडारात् एका
- सञ्ज्ञा उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः
- 1-4-107 अस्मदि उत्तमः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा उपपदे
- 1-4-108 शेषे प्रथमः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा उपपदे
- 1-4-109 परः सन्निकर्षः संहिता आ कडारात् एका सञ्ज्ञा

- 1-4-110 विरामः अवसानम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 2-1-1 समर्थः पदविधिः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 2-1-2 सुप् आमन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा
- 2-1-3 प्राक् कडारात् समासः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप्
- 2-1-4 सह सुपा आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः
- 2-1-5 अव्ययीभावः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा
- 2-1-6 अव्ययं

विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्प त्तिसाकल्यान्तवचनेषु आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा अव्ययीभावः

- 2-1-7 यथा असादृश्ये आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा अव्ययीभावः अव्ययं
- 2-1-8 यावत् अवधारणे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा अव्ययीभावः अव्ययं
- 2-1-9 सुप् प्रतिना मात्रार्थे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा अव्ययीभावः
- 2-1-10 अक्षशलाकासङ्ख्याः परिणा आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा अव्ययीभावः
- 2-1-11 विभाषा आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा अव्ययीभावः
- 2-1-12 अपपरिबहिः अञ्चवः पञ्चम्या आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा अव्ययीभावः विभाषा

2-1-13 आङ् मर्यादाभिविध्योः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा अव्ययीभावः विभाषा पञ्चम्या

2-1-14 लक्षणेन अभिप्रती आभिमुख्ये आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा अव्ययीभावः विभाषा

2-1-15 अनुः यत्समया आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा अव्ययीभावः विभाषा लक्षणेन

2-1-16 यस्य च आयामः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा अव्ययीभावः विभाषा लक्षणेन अनुः

- 2-1-17 तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा अव्ययीभावः विभाषा
- 2-1-18 पारे मध्ये षष्ठ्या वा आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा अव्ययीभावः विभाषा

- 2-1-19 सङ्ख्या वंश्येन आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा अव्ययीभावः विभाषा
- 2-1-20 नदीभिः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा अव्ययीभावः विभाषा सङ्ख्या
- 2-1-21 अन्यपदार्थे च सञ्ज्ञायाम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा अव्ययीभावः विभाषा नदीभिः

- 2-1-22 तत्पुरुषः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा
- 2-1-23 द्विगुः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः
- 2-1-24 द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः
- 2-1-25 स्वयं क्तेन आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः द्वितीया
- 2-1-26 खट्वा क्षेपे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः द्वितीया क्तेन
- 2-1-27 सामि आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः द्वितीया क्तेन
- 2-1-28 कालाः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः द्वितीया क्तेन
- 2-1-29 अत्यन्तसंयोगे च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः द्वितीया कालाः

- 2-1-30 तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः
- 2-1-31 पूर्वसदृशसमोनार्थकलहिनपुणिमश्रश्लक्ष्णैः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः तृतीया
- 2-1-32 कर्तृकरणे कृता बहुलम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः तृतीया
- 2-1-33 कृत्यैः अधिकार्थवचने आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

- सुपा विभाषा तत्पुरुषः तृतीया कर्तृकरणे
- 2-1-34 अन्नेन व्यञ्जनम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः तृतीया
- 2-1-35 भक्ष्येण मिश्रीकरणम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह
- सुपा विभाषा तत्पुरुषः तृतीया
- 2-1-36 चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरिक्षतैः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः
- 2-1-37 पञ्चमी भयेन आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः
- 2-1-38 अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैः अल्पशः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह
- सुपा विभाषा तत्पुरुषः पञ्चमी
- 2-1-39 स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि क्तेन आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह
- सुपा विभाषा तत्पुरुषः पञ्चमी
- 2-1-40 सप्तमी शौण्डैः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः
- 2-1-41 सिद्धशुष्कपक्वबन्धैः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह
- सुपा विभाषा तत्पुरुषः सप्तमी
- 2-1-42 ध्वाङ्क्षेण क्षेपे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः सप्तमी
- 2-1-43 कृत्यैः ऋणे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः सप्तमी
- 2-1-44 सञ्ज्ञायाम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः सप्तमी
- 2-1-45 क्तेन अहोरात्रावयवाः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह
- सुपा विभाषा तत्पुरुषः सप्तमी
- 2-1-46 तत्र आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः सप्तमी क्तेन
- 2-1-47 क्षेपे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः सप्तमी क्तेन
- 2-1-48 पात्रे समितादयः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह
- सुपा विभाषा तत्पुरुषः सप्तमी क्षेपे
- 2-1-49 पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन आ कडारात् एका

सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः

2-1-50 दिक्सङ्ख्ये सञ्ज्ञायाम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-51 तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन दिक्सङ्ख्ये

2-1-52 सङ्ख्यापूर्वः द्विगुः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-53 कुत्सितानि कुत्सनैः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-54 पापाणके कुत्सितैः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-55 उपमानानि सामान्यवचनैः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-56 उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-57 विशेषणं विशेष्येण बहुलम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-58 पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराः च आ कडारात् एका

सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन विशेषणं विशेष्येण बहुलम्

2-1-59 श्रेण्यादयः कृतादिभिः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-60 क्तेन नञ्चिशिष्टेन अनञ् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-61 सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-62 वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-63 कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-64 किं क्षेपे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-65 पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्वष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैः जातिः आ

कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-66 प्रशंसावचनैः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन जातिः

2-1-67 युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-68 कृत्यतुल्याख्या अजात्या आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-69 वर्णः वर्णेन आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-70 कुमारः श्रमणादिभिः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-71 चतुष्पादः गर्भिण्या आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-1-72 मयूरव्यंसकादयः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः समानाधिकरणेन

2-2-1 पूर्वापराधरोत्तरम्एकदेशिनि एकाधिकरणे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

## सुपा विभाषा तत्पुरुषः

- 2-2-2 अर्धं नपुंसकम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः एकदेशिनि एकाधिकरणे
- 2-2-3 द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याणिअन्यतरस्याम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः एकदेशिनि एकाधिकरणे
- 2-2-4 प्राप्तापन्ने च द्वितीयया आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः अन्यतरस्याम्

- 2-2-5 कालाः परिमाणिना आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः
- 2-2-6 नञ् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः
- 2-2-7 ईषत् अकृता आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः
- 2-2-8 षष्ठी आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः
- 2-2-9 याजकादिभिः च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः षष्ठी
- 2-2-10 न निर्धारणे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः षष्ठी
- 2-2-11 पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः षष्ठी न
- 2-2-12 क्तेन च पूजायाम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः षष्ठी न
- 2-2-13 अधिकरणवाचिना च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः षष्ठी न क्तेन

- 2-2-14 कर्मणि च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः षष्ठी न
- 2-2-15 तृजकाभ्यां कर्तरि आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः षष्ठी न
- 2-2-16 कर्तरि च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः षष्ठी न तृजकाभ्यां

2-2-17 नित्यं क्रीडाजीविकयोः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह

सुपा विभाषा तत्पुरुषः षष्ठी

- 2-2-18 कुगतिप्रादयः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः नित्यं
- 2-2-19 उपपदम् अतिङ् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह सुपा विभाषा तत्पुरुषः नित्यं
- 2-2-20 अमा एवा अव्ययेन आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह
- सुपा विभाषा तत्पुरुषः नित्यं उपपदम्
- 2-2-21 तृतीयाप्रभृत्लिन अन्यतरस्याम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह
- सुपा विभाषा तत्पुरुषः उपपदम् अमा एवा अव्ययेन
- 2-2-22 क्त्वा च आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः सह
- सुपा विभाषा तत्पुरुषः उपपदम् तृतीयाप्रभृत्लिन
- 2-2-23 शेषः बहुव्रीहिः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः विभाषा
- 2-2-24 अनेकम् अन्यपदार्थे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः विभाषा बहुव्रीहिः
- 2-2-25 सङ्ख्यया अव्ययासन्नादूराधिकसङ्ख्याः सङ्ख्येये आ कडारात् एका
- सञ्ज्ञा सुप् समासः विभाषा बहुव्रीहिः अनेकम्
- 2-2-26 दिङ्नामानि अन्तराले आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः विभाषा बहुव्रीहिः अनेकम्
- 2-2-27 तत्र तेन इदम् इति सरूपे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः विभाषा बहुव्रीहिः अनेकम्
- 2-2-28 तेन सह इति तुल्ययोगे आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः विभाषा बहुव्रीहिः अनेकम्
- 2-2-29 च अर्थे द्वन्द्वः आ कडारात् एका सञ्ज्ञा सुप् समासः विभाषा अनेकम्
- 2-2-30 उपसर्जनं पूर्वम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा समासः
- 2-2-31 राजदन्तादिषु परम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा समासः उपसर्जनं पूर्वम्
- 2-2-32 द्वन्द्वे घि आ कडारात् एका सञ्ज्ञा समासः पूर्वम्
- 2-2-33 अजादिः अदन्तम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा समासः पूर्वम् द्वन्द्वे
- 2-2-34 अल्पाच्तरम् आ कडारात् एका सञ्ज्ञा समासः पूर्वम् द्वन्द्वे
- 2-2-35 सप्तमीविशेषणेबहुव्रीहौ आ कडारात् एका सञ्ज्ञा समासः पूर्वम्
- 2-2-36 निष्ठा आ कडारात् एका सञ्ज्ञा समासः पूर्वम् बहुव्रीहौ
- 2-2-37 वा आहिताग्न्यादिषु आ कडारात् एका सञ्ज्ञा समासः पूर्वम् बहुव्रीहौ निष्ठा

- 2-2-38 कडाराः कर्मधारये आ कडारात् एका सञ्ज्ञा समासः पूर्वम् वा
- 2-3-1 अनभिहिते
- 2-3-2 कर्मणि द्वितीया अनभिहिते
- 2-3-3 तृतीया च होः छन्दिस अनिभिहिते कर्मणि द्वितीया
- 2-3-4 अन्तरान्तरेणयुक्ते अनिभिहिते द्वितीया
- 2-3-5 कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे अनभिहिते द्वितीया
- 2-3-6 अपवर्गे तृतीया अनभिहिते कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे
- 2-3-7 सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये अनिभिहिते कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे
- 2-3-8 कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया अनिभिहिते अत्यन्तसंयोगे
- 2-3-9 यस्मात् अधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी अनिभिहिते अत्यन्तसंयोगे कर्मप्रवचनीययुक्ते
- 2-3-10 पञ्चमि अपाङ्परिभिः अनभिहिते अत्यन्तसंयोगे कर्मप्रवचनीययुक्ते
- 2-3-11 प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् अनिभिहिते अत्यन्तसंयोगे कर्मप्रवचनीययुक्ते पञ्चिम
- 2-3-12 गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यौं चेष्टायाम् अनध्वनि अनभिहिते अत्यन्तसंयोगे
- 2-3-13 चतुर्थी सम्प्रदाने अनिभिहिते अत्यन्तसंयोगे
- 2-3-14 क्रियार्तोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः अनिभिहिते अत्यन्तसंयोगे चतुर्थी
- 2-3-15 तुमर्थात् च भाववचनात् अनभिहिते अत्यन्तसंयोगे चतुर्थी
- 2-3-16 नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगात् च अनभिहिते अत्यन्तसंयोगे चतुर्थी
- 2-3-17 मन्यकर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु अनिभिहिते चतुर्थी
- 2-3-18 कर्तृकरणयोः तृतीया अनभिहिते
- 2-3-19 सहयुक्ते अप्रधाने अनभिहिते तृतीया
- 2-3-20 येन अन्गविकारः अनभिहिते तृतीया
- 2-3-21 इत्थंभूतलक्षणे अनभिहिते तृतीया
- 2-3-22 सञ्ज्ञः अन्यतरस्यां कर्मणि अनभिहिते तृतीया
- 2-3-23 हेतौ अनभिहिते तृतीया

- 2-3-24 अकर्तर्यृणे पञ्चमी अनभिहिते तृतीया हेतौ
- 2-3-25 विभाषा गुणे अस्त्रियाम् अनिभहिते तृतीया हेतौ पञ्चमी
- 2-3-26 षष्ठी हेतुप्रयोगे अनभिहिते हेतौ
- 2-3-27 सर्वनाम्नः तृतीया च अनभिहिते हेतौ षष्ठी हेतुप्रयोगे
- 2-3-28 अपादाने पञ्चमी अनभिहिते
- 2-3-29 अन्यारादितरर्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते अनिभिहिते पञ्चमी
- 2-3-30 षष्ठि अतसर्थप्रत्ययेन अनभिहिते पञ्चमी
- 2-3-31 एनपा द्वितीया अनिभिहिते पञ्चमी
- 2-3-32 पृथग्विनानानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम् अनभिहिते पञ्चमी द्वितीया
- 2-3-33 करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य
- असत्ववचनस्य अनभिहिते पञ्चमी तृतीया अन्यतरस्याम्
- 2-3-34 दूरान्तिकार्थैः षष्ठी अन्यतरस्याम् अनिभिहिते पञ्चमी तृतीया
- 2-3-35 दूरान्तिकार्थेभ्य्H द्वितीया च अनभिहिते पञ्चमी तृतीया
- 2-3-36 सप्तमी अधिकरणे च अनभिहिते दूरान्तिकार्थेभ्य्H
- 2-3-37 यस्य च भावेन भावलक्षणम् अनभिहिते
- 2-3-38 षष्ठी च अनादरे अनिभिहिते यस्य च भावेन भावलक्षणम्
- 2-3-39 स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभू प्रसूतैः च अनिभिहिते
- 2-3-40 आयुक्तकुशलाभ्यां च असेवायाम् अनभिहिते
- 2-3-41 यतः च निर्धारणम् अनिभिहिते
- 2-3-42 पञ्चमी विभक्ते अनभिहिते यतः च निर्धारणम्
- 2-3-43 साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तमि अप्रतेः अनिभिहिते
- 2-3-44 प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च अनभिहिते सप्तमि
- 2-3-45 नक्षत्रे च लुपि अनिभिहिते सप्तमि तृतीया
- 2-3-46 प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा अनिभिहिते

- 2-3-47 सम्बोधने च अनभिहिते प्रथमा
- 2-3-48 सा आमन्त्रितम् अनभिहिते प्रथमा सम्बोधने च
- 2-3-49 एकवचनं सम्बुद्धिः अनिभिहिते प्रथमा सम्बोधने च
- 2-3-50 षष्ठी शेषे अनभिहिते
- 2-3-51 ज्ञः अविदर्थस्य करणे अनिभहिते षष्ठी शेषे
- 2-3-52 अधीगर्थदयेशां कर्मणि अनभिहिते षष्ठी शेषे
- 2-3-53 कुञः प्रतियत्ने अनभिहिते षष्ठी शेषे कर्मणि
- 2-3-54 रुजार्थानां भाववचनानाम् अज्वरेः अनभिहिते षष्ठी शेषे कर्मणि
- 2-3-55 आशिषि नाथः अनभिहिते षष्ठी शेषे कर्मणि
- 2-3-56 जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम् अनिभिहिते षष्ठी शेषे कर्मणि
- 2-3-57 व्यवहृपणोः समर्थयोः अनभिहिते षष्ठी शेषे कर्मणि
- 2-3-58 दिवः तदर्थस्य अनिभिहिते षष्ठी शेषे कर्मणि व्यवहृपणोः
- 2-3-59 विभाषा उपसर्गे अनिभहिते षष्टी शेषे कर्मणि दिवः तदर्थस्य
- 2-3-60 द्वितीया ब्राह्मणे अनिभिहिते षष्ठी शेषे कर्मणि दिवः तदर्थस्य
- 2-3-61 प्रेष्यब्रुवोः ःअविषोः देवता सम्प्रदाने अनिभिहिते षष्ठी शेषे कर्मणि
- 2-3-62 चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दिस अनिभिहिते षष्ठी शेषे
- 2-3-63 यजेः च करणे अनिभिहिते षष्ठी शेषे बहुलं छन्दिस
- 2-3-64 कृत्वर्थप्रयोगे काले अधिकरणे अनिभिहिते षष्ठी शेषे
- 2-3-65 कर्तृकर्मणोः कृति अनभिहिते षष्ठी शेषे
- 2-3-66 उभयप्राप्तौ कर्मणि अनभिहिते षष्ठी शेषे
- 2-3-67 क्तस्य च वर्तमाने अनभिहिते षष्ठी शेषे
- 2-3-68 अधिकरणवाचिनः च अनभिहिते षष्ठी शेषे क्तस्य
- 2-3-69 न लोकाव्ययनिष्टाखलर्थतृनाम् अनभिहिते षष्ठी शेषे
- 2-3-70 अकेनोः भविष्यदाधमर्ण्ययोः अनिभिहिते षष्ठी शेषे न

- 2-3-71 कृत्यानां कर्तरि वा अनिभिहिते षष्ठी शेषे
- 2-3-72 तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीया अन्यतरस्याम् अनभिहिते षष्ठी शेषे
- 2-3-73 चतुर्थी च अशिषि आयुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः अनभिहिते षष्ठी शेषे
- 2-4-1 द्विग्ः एकवचनम्
- 2-4-2 द्वन्द्वः च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् एकवचनम्
- 2-4-3 अनुवादे चरणानाम् एकवचनम् द्वन्द्वः च
- 2-4-4 अध्वर्युक्रतुः अनपुंसकम् एकवचनम् द्वन्द्वः च
- 2-4-5 अध्ययनतः अविप्रकृष्टाख्यानाम् एकवचनम् द्वन्द्वः च
- 2-4-6 जातिः अप्राणिनाम् एकवचनम् द्वन्द्वः च
- 2-4-7 विशिष्टलिङ्गः नदी देशः अग्रामाः एकवचनम् द्वन्द्वः च
- 2-4-8 क्षुद्रजन्तवः एकवचनम् द्वन्द्वः च
- 2-4-9 येषां च विरोधः शाश्वतिकः एकवचनम् द्वन्द्वः च
- 2-4-10 शूद्राणाम् अनिरवसितानाम् एकवचनम् द्वन्द्वः च
- 2-4-11 गवाश्वप्रभृतीनि च एकवचनम् द्वन्द्वः च
- 2-4-12 विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम् एकवचनम् द्वन्द्वः

च

- 2-4-13 विप्रतिषिद्धं च अनिधकरणवाचि एकवचनम् द्वन्द्वः च विभाषा
- 2-4-14 न दधिपयः आदीनि एकवचनम् द्वन्द्वः च
- 2-4-15 अधिकरणैतावत्त्वे च एकवचनम् द्वन्द्वः च <mark>न</mark>
- 2-4-16 विभाषा समीपे एकवचनम् द्वन्द्वः च अधिकरणैतावत्त्वे
- 2-4-17 स नपुंसकम् एकवचनम्
- 2-4-18 अव्ययीभावः च स नपुंसकम्
- 2-4-19 तत्पुरुषः अनञ्कर्मधारयः स नपुंसकम्
- 2-4-20 सञ्ज्ञायां कन्थाः उशीनरेषु स नपुंसकम् तत्पुरुषः अनञ्कर्मधारयः

- 2-4-21 उपज्ञोपक्रमं तताद्याचिख्यासायाम् स नपुंसकम् तत्पुरुषः अनञ्कर्मधारयः
- 2-4-22 छाया <mark>बाहुल्ये स नपुंसकम्</mark> तत्पुरुषः अनञ्कर्मधारयः
- 2-4-23 सभा राजामनुष्यपूर्वा स नपुंसकम् तत्पुरुषः अनञ्कर्मधारयः
- 2-4-24 अशाला च स नपुंसकम् तत्पुरुषः अनञ्कर्मधारयः सभा
- 2-4-25 विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम् स नपुंसकम् तत्पुरुषः अनञ्कर्मधारयः
- 2-4-26 परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः
- 2-4-27 पूर्व वत् अश्ववडवौ
- 2-4-28 हेमन्तिशशिरौ अहोरात्रे च छन्दिस पूर्व
- 2-4-29 रात्राह्नाहाः पुंसि
- 2-4-30 अपथं नपुंसकम्
- 2-4-31 अर्धर्चाः पुंसि च नपुंसकम्
- 2-4-32 इदमः अन्वादेशे अश् अनुदात्तः तृतीयादौ
- 2-4-33 एतदः त्रतसोः त्रतसौ च अनुदात्तौ इदमः अन्वादेशे अश् अनुदात्तः
- 2-4-34 द्वितीयाटौस्सु एनः इदमः एतदः
- 2-4-35 आर्धधातुके
- 2-4-36 अदो जिथः ल्यप्ति किति आर्धधातुके
- 2-4-37 लुङ्सनोः घस्लृ आर्धधातुके अदो
- 2-4-38 घञपोः च आर्धधातुके अदो घस्लृ
- 2-4-39 बहुलं छन्दिस आर्धधातुके अदो घस्लृ
- 2-4-40 लिटि अन्यतरस्याम् आर्धधातुके अदो घस्लृ
- 2-4-41 वेञः विय आर्धधातुके लिटि अन्यतरस्याम्
- 2-4-42 हनः वध लिङि आर्धधातुके
- 2-4-43 लुङि च आर्धधातुके हनः वध
- 2-4-44 आत्मनेपदेषु अन्यतरस्याम् आर्धधातुके हनः वध लुङि

- 2-4-45 इणः गा लुङि आर्धधातुके
- 2-4-46 णौ गिमः अबोधने आर्धधातुके इणः
- 2-4-47 सनि च आर्धधातुके इणः गिमः गिमः अबोधने
- 2-4-48 इङः च आर्धधातुके गिमः सनि
- 2-4-49 गाङ् लिटि आर्धधातुके इङः च
- 2-4-50 विभाषा लुङ्लुङोः आर्धधातुके इङः च गाङ् लिटि
- 2-4-51 णौ च संश्वङोः आर्धधातुके इङः च गाङ् लिटि विभाषा
- 2-4-52 अस्तेः भूः आर्धधातुके
- 2-4-53 ब्रुवः वचिः आर्धधातुके
- 2-4-54 चक्षिङः ख्याञ् आर्धधातुके
- 2-4-55 वा लिटि आर्धधातुके चक्षिङः ख्याञ्
- 2-4-56 अजेः वी अघञ् अपोः आर्धधातुके
- 2-4-57 वा यौ आर्धधातुके अजेः वी
- 2-4-58 ण्यक्षत्रियार्षञितः यूनि लुग् अण् इञोः
- 2-4-59 पैलादिभ्यः च
- 2-4-60 इञः प्राचाम्
- 2-4-61 न तौल्वलिभ्यः
- 2-4-62 तद्राजस्यबहुषु तेन एव अस्त्रियाम्
- 2-4-63 यस्कादिभ्यः गोत्रे बहुषु तेन एव अस्त्रियाम्
- 2-4-64 यञ्जोः च बहुषु तेन एव अस्त्रियाम् गोत्रे
- 2-4-65 अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यः च बहुषु तेन एव अस्त्रियाम् गोत्रे
- 2-4-66 बह्वचः इञः प्राच्यभरतेषु बहुषु तेन एव अस्त्रियाम् गोत्रे
- 2-4-67 न गोपवनादिभ्यः बहुषु तेन एव अस्त्रियाम् गोत्रे
- 2-4-68 तिककितवादिभ्यः द्वन्द्वे बहुषु तेन एव अस्त्रियाम् गोत्रे

- 2-4-69 उपकादिभ्यः अन्यतरस्याम् अद्वन्द्वे बहुषु तेन एव अस्त्रियाम् गोत्रे
- 2-4-70 आगस्त्यकौण्डिन्ययोः अगस्तिकुण्डिनच् बहुषु तेन एव अस्त्रियाम् गोत्रे
- 2-4-71 सुपः धातुप्रातिपदिकयोः
- 2-4-72 अदिप्रभृतिभ्यः शपः
- 2-4-73 बहुलं छन्दिस
- 2-4-74 यङ: अचि च
- 2-4-75 जुहोत्यादिभ्यः श्लुः
- 2-4-76 बहुलं छन्दिस
- 2-4-77 गातिस्थागुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु
- 2-4-78 विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः सिचः परस्मैपदेषु
- 2-4-79 तनादिभ्यः तथासोः सिचः विभाषा
- 2-4-80 मन्त्रे घसह्वरणशवृदहाद्वृच्कृगमिजनिभ्यो लेः
- 2-4-81 आमः
- 2-4-82 अव्ययात् आप्सुपः
- 2-4-83 न अव्ययीभावात् अतः अम् तु अपञ्चम्याः
- 2-4-84 तृतीयासप्तम्योः बहुलम् न अव्ययीभावात् अतः अम् तु
- 2-4-85 लुटः प्रथमस्यडारौरसः
- 3-1-1 प्रत्यय:
- 3-1-2 परः च प्रत्ययः
- 3-1-3 आद्युदात्तः च प्रत्ययः परः च
- 3-1-4 अनुदात्तौ सुप्पितौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च
- 3-1-5 गुप्तिज्किद्भाः सन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च
- 3-1-6 मान्बधदान्शान्भ्यो दीर्घः च अभ्यासस्य प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च सन्
- 3-1-7 धातोः कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां वा प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च सन्

- 3-1-8 सुपः आत्मनः क्यच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां वा
- 3-1-9 काम्यच् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां
- वा सुपः आत्मनः क्यच्
- 3-1-10 उपमानात् आचारे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च कर्मणः इच्छायां वा सुपः क्यच्
- 3-1-11 कर्तुः क्यङ् स लोपः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च इच्छायां वा सुपः क्यच् उपमानात् आचारे
- 3-1-12 भृशादिभ्यः भुवि अच्वेः लोपः च हलः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च इच्छायां वा क्यच् क्यङ्
- 3-1-13 लोहितादिडाज्भ्यः क्यष् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च इच्छायां वा क्यच् क्यङ् भुवि अच्वेः
- 3-1-14 कष्टाय क्रमणे प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च इच्छायां वा क्यच् क्यङ्
- 3-1-15 कर्मणः रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च इच्छायां वा क्यच् क्यङ्
- 3-1-16 बाष्पोष्मभ्याम् उद्वमने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च इच्छायां वा क्यच् क्यङ् कर्मणः
- 3-1-17 शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च इच्छायां वा क्यच् क्यङ् कर्मणः
- 3-1-18 सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च इच्छायां वा क्यच् क्यङ् कर्मणः करणे
- 3-1-19 नमोवरिवस्चित्रङः क्यच् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च इच्छायां वा क्यच् कर्मणः करणे
- 3-1-20 पुच्छभाण्डचीवराट् णिङ् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च इच्छायां वा क्यच् कर्मणः करणे
- 3-1-21 मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्यः णिच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च इच्छायां वा क्यच् करणे
- 3-1-22 धातोः एकाचः हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च इच्छायां वा क्यच्
- 3-1-23 नित्यं कौटिल्ये गतौ प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः यङ्
- 3-1-24 लुपसदचरजपजभदहदशग्Qभ्यः भावगर्हायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

- च क्यच् धातोः यङ् नित्यं
- 3-1-25 सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यः णिच् प्रत्ययः परः
- च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-26 हेतुमति च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः णिच्
- 3-1-27 कण्ड्वादिभ्यः यक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-28 गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यः आयः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-29 ऋतेः ईयङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-30 कमेः णिङ् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-31 आयादयः अर्धधातुके वा प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-32 सनाद्यन्ताः धातवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-33 स्यतासी लूलुटोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-34 सिप् बहुलं लेटि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-35 कास्प्रत्ययात् आम् अमन्त्रे लिटि प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-36 इजादेः च गुरुमतः अनृच्छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः आम् लिटि
- 3-1-37 दयायासः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः आम् लिटि
- 3-1-38 उषविदजागृभ्योःअन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः आम् लिटि
- 3-1-39 भीह्रीभृहुवाम् श्लुवः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च क्यच् धातोः आम् लिटि अन्यतरस्याम्
- 3-1-40 कृञ् चा अनुप्रयुज्यते लिटि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः आम्
- 3-1-41 विदाङ्कुर्वन्तु इति अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः आम्
- 3-1-42 अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयाम् अकः पावयां क्रियात् विदामक्रन् इति
- च्छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः आम् अन्यतरस्याम्
- 3-1-43 च्लि लुङि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः
- 3-1-44 च्लेः सिच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः लुङि

```
3-1-45 शलः इगुपधात् अनिटः क्सः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः
```

- 3-1-46 श्लिषः आलिङ्गने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः क्सः
- 3-1-47 न दृशः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः क्सः
- 3-1-48 णिश्रिद्रुसुभ्यः कर्तरि चङ् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः
- 3-1-49 विभाषा धेट्श्व्योः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः चङ्
- 3-1-50 गुपेः छन्दसि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः चङ् विभाषा
- 3-1-51 न ऊनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च क्यच् धातोः लुङि च्लेः चङ् छन्दसि
- 3-1-52 अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यः अङ् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः
- 3-1-53 लिपिसिचिह्वः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः अङ्
- 3-1-54 आत्मनेपदषु अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च क्यच् धातोः लुङि च्लेः अङ् लिपिसिचिह्वः च
- 3-1-55 पुषादिद्युताद्रलृदितः परस्मैपदेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः अङ्
- 3-1-56 सर्तिशास्त्यर्तिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः अङ् परस्मैपदेषु
- 3-1-57 इरितः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः अङ् परस्मैपदेषु
- 3-1-58 जृस्तम्भुमुचुम्लुचुग्रुचुग्लुचुग्लुञ्चुश्विभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च क्यच् धातोः लुङि च्लेः अङ् परस्मैपदेषु वा
- 3-1-59 कृमृदृरुहिभ्यः छन्दसि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः अङ्
- 3-1-60 चिण् ते पदः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः
- 3-1-61 दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्यः अन्यतरस्याम् <mark>प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः</mark>
- च क्यच् धातोः लुङि च्लेः चिण् ते
- 3-1-62 अचः कर्मकर्तरि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च क्यच् धातोः लुङि च्लेः चिण् ते अन्यतरस्याम्
- 3-1-63 दुहः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

- च क्यच् धातोः लुङि च्लेः चिण् ते अन्यतरस्याम् कर्मकर्तरि
- 3-1-64 न रुधः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः चिण् ते कर्मकर्तरि
- 3-1-65 तपः अनुतापे च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः चिण् ते कर्मकर्तरि न
- 3-1-66 चिण् भावकर्मणोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः लुङि च्लेः ते
- 3-1-67 सार्वधातुके यक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः भावकर्मणोः
- 3-1-68 कर्तरि शप् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके
- 3-1-69 दिवादिभ्यः श्यन् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि
- 3-1-70 वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि श्यन्
- 3-1-71 यसः अनुपसर्गात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि श्यन्
- 3-1-72 संयसः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि श्यन्
- 3-1-73 स्वादिभ्यः श्रुः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि
- 3-1-74 श्रुवः श्रु च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि श्रुः
- 3-1-75 अक्षःअन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि श्रुः
- 3-1-76 तनूकरणे तक्षः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि श्रुः अन्यतरस्याम्
- 3-1-77 तुदादिभ्यः शः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि
- 3-1-78 रुधादिभ्यः श्रम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि
- 3-1-79 तनादिकृञ्भ्यः उः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि
- 3-1-80 धिन्विकृण्व्योः अ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि उः
- 3-1-81 क्र्यादिभ्यः श्ना प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि
- 3-1-82 स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुञ्भ्यः श्रुः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च क्यच् धातोः सार्वधातुके कर्तरि श्ना
- 3-1-83 हलः श्रः शानच् हौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः कर्तरि

- 3-1-84 छन्दिस शायच् अपि प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः कर्तरि श्रः शानच् हौ
- 3-1-85 व्यत्ययः बहुलम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः कर्तरि
- 3-1-86 लिङि आशिषि अङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः कर्तरि
- 3-1-87 कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः कर्तरि
- 3-1-88 तपः तपः कर्मकस्य एव प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च क्यच् धातोः कर्तरि कर्मवत्
- 3-1-89 न दुहस्रुनमां यक्चिणौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः कर्मवत्
- 3-1-90 कुषिरजोः प्राचां श्यन् परस्मैपदं च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च क्यच् धातोः कर्मवत्
- 3-1-91 धातोः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च
- 3-1-92 तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः
- 3-1-93 कृत् अतिङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः तत्र
- 3-1-94 वा असरूपः अस्त्रियाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः तत्र कृत्
- 3-1-95 कृत्याः प्राक् ण्वुलः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत्
- 3-1-96 तव्यत्तव्यानीयरः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः
- 3-1-97 अचः यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः
- 3-1-98 पोः अदुपधात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः यत्
- 3-1-99 शकिसहोः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः यत्
- 3-1-100 गदमदचरयमः च अनुपसर्गे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः यत्
- 3-1-101 अवद्यपण्यवर्याः गर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कृत्याः यत् अनुपसर्गे
- 3-1-102 वह्यं करणम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः यत् अनुपसर्गे
- 3-1-103 अर्यः स्वामिवैश्ययोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः यत् अनुपसर्गे
- 3-1-104 उपसर्या काल्या प्रजने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः यत् अनुपसर्गे
- 3-1-105 अजर्यं सङ्गतम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः यत् अनुपसर्गे
- 3-1-106 वदः सुपि क्यप् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः यत् अनुपसर्गे

```
3-1-107 भुवः भावे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः अनुपसर्गे सुपि क्यप् च
```

- 3-1-108 हनः त च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः अनुपसर्गे सुपि क्यप् च भावे
- 3-1-109 एतिस्तुशास्वृदृजुषः क्यप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-110 ऋदुपधात् च अक्लृपिचृतेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-111 ई च खनः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-112 भृञः असञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-113 मृजेः विभाषा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-114 राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-115 भिद्योद्ध्यौ नदे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-116 पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-117 विपूयविनीयजित्याः मुञ्जकल्कहलिषु <mark>प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः</mark>
- च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-118 प्रत्यिपभ्यां ग्रहेः छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-119 पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च ग्रहेः
- 3-1-120 विभाषा कृवृषोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-121 युग्यं च पत्रे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः क्यप् च
- 3-1-122 अमावस्यत् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः
- 3-1-123 छन्दिस

निष्टक्यदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्यभाव्य स्ताव्योपचाय्यपृडानि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः

- 3-1-124 ऋहलोः ण्यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः
- 3-1-125 ओः आवश्यके प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः ण्यत्
- 3-1-126 आसुयुविपरिपलिपित्रिपिचमः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः ण्यत्

- 3-1-127 आनाय्यः अनित्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः ण्यत्
- 3-1-128 प्रणाय्यः असम्मतौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः ण्यत्
- 3-1-129 पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्यः मानहविर्निवाससामिधेनीषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कृत्याः ण्यत्
- 3-1-130 क्रतौ कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः ण्यत्
- 3-1-131 अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः ण्यत्
- 3-1-132 चित्याग्निचित्ये च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः
- 3-1-133 ण्वुल्तृचौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः
- 3-1-134 नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ल्युणिन्यचः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत्
- 3-1-135 इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत्
- 3-1-136 आतः च उपसर्गे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कः
- 3-1-137 पाघ्राध्माधेट्दृशः शः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् उपसर्गे
- 3-1-138 अनुपसर्गात् लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्यः च प्रत्ययः परः
- च आद्युदात्तः च धातोः कृत् शः
- 3-1-139 ददातिदधात्योः विभाषा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् शः अनुपसर्गात्
- 3-1-140 ज्वलितिकसन्तेभ्यः णः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् अनुपसर्गात् विभाषा
- 3-1-141 श्याद्मधास्रुसंस्र्वतीणवसावहृलिहिश्लष्ट्रिसः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् अनुपसर्गात् णः
- 3-1-142 दुन्योः अनुपसर्गे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णः
- 3-1-143 विभाषा ग्रहः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णः
- 3-1-144 गेहे कः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् ग्रहः
- 3-1-145 शिल्पिनि ष्वुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-1-146 गः थकन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् शिल्पिनि
- 3-1-147 ण्युट् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् शिल्पिनि गः

- 3-1-148 हः च ब्रीहिकालयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् ण्युट्
- 3-1-149 प्रुसृल्वः समभिहारे वुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-1-150 आशिषि च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वुन्
- 3-2-1 कर्मणि अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-2-2 ह्वावामः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अण्
- 3-2-3 आतः अनुपसर्गे कः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि
- 3-2-4 सुपि स्थः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे कः
- 3-2-5 तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे कः सुपि
- 3-2-6 प्रे दाज्ञः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे कः सुपि
- 3-2-7 समि ख्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे कः सुपि
- 3-2-8 गापोः टक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि
- 3-2-9 हरतेः अनुद्यमने अच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि
- 3-2-10 वयसि च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि हरतेः अच्
- 3-2-11 आङि ताच्छील्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि हरतेः अच्
- 3-2-12 अर्हः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि अच्
- 3-2-13 स्तम्बकर्णयोः रमिजपोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि अच्
- 3-2-14 शमिधातोः सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि अच्
- 3-2-15 अधिकरणे शेतेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि अच्
- 3-2-16 चरेः टः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि अधिकरणे
- 3-2-17 भिक्षासेनादायेषु च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि अधिकरणे चरेः टः
- 3-2-18 पुरः अग्रतः अग्रेषु सर्त्तेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

```
च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि अधिकरणे टः
3-2-19 पूर्वे कर्तरि प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि अधिकरणे टः सर्तेः
3-2-20 क्रञः हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि टः
3-2-21
दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तादिबहुनान्दीकिंलिपिलिबिबलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसङ्ख्याजङ्घाबा
ह्वहर्यत्तद्धनुररुष्यु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि टः कृञः
3-2-22 कर्मणि भृतौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि टः कृञः
3-2-23 न शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि टः कृञः
3-2-24 स्तम्बशकृतोः इन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि कृञः
3-2-25 हरतेः दृतिनाथयोः पशौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि इन्
3-2-26 फलेग्रहिः आत्मंबरिः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि इन्
3-2-27 छन्दिस वनसनरक्षिमथाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि इन्
3-2-28 एजेः खश् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि
3-2-29 नासिकास्तनयोः ध्माधेटोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खश्
3-2-30 नाडीमुष्ट्योश्च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खश् ध्माधेटोः
3-2-31 उदि कूले रुजिवहोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खश्
3-2-32 वहाभ्रे लिहः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खश्
```

- 3-2-33 परिमाणे पचः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खश्
- 3-2-34 मितनखे च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खश् पचः
- 3-2-35 विध्वरुषोः तुदः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खश्
- 3-2-36 असूर्यललाटयोः दृशितपोः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खश्
- 3-2-37 उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खश्
- 3-2-38 प्रियवशे वदः खच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि
- 3-2-39 द्विषत्परयोः तापेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खच्
- 3-2-40 वाचि यमः व्रते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खच्
- 3-2-41 पूः सर्वयोह् दारिसहोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खच्
- 3-2-42 सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खच्
- 3-2-43 मेघर्तिभयेषु कृञः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खच्
- 3-2-44 क्षेमप्रियमद्रे अण् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खच् कृञः
- 3-2-45 आशिते भुवः करणभावयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खच्
- 3-2-46 सञ्ज्ञायां भृत्Qवृजिधारिसहितपिदमः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खच्
- 3-2-47 गमश्च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि खच् सञ्ज्ञायां
- 3-2-48 अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि गमश्च
- 3-2-49 आशिषि हनः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि डः

- 3-2-50 अपे क्लेशतमसोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि डः हनः
- 3-2-51 कुमारशीर्षयोः णिनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि हनः
- 3-2-52 लक्षणे जायापत्योः टक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि हनः
- 3-2-53 अमनुष्यकर्तृके च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि हनः टक्
- 3-2-54 शक्तौ हस्तिकपाटयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि हनः टक्
- 3-2-55 पाणिघताडघौ शिल्पिन प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि हनः
- 3-2-56 आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्य्यर्थेषु अच्वौ कृञः करणे ख्युन् प्रत्ययः परः
- च आद्यदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि
- 3-2-57 कर्तरि भुवः खिष्णुच्खुकऔ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि आढ्यस्भगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेषु अच्वौ
- 3-2-58 स्पृशोटनुदके क्विन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्मणि अनुपसर्गे सुपि
- 3-2-59 ऋत्विग्दधृक्स्नाग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्रुञ्चां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् अनुपसर्गे सुपि क्विन्
- 3-2-60 त्यदादिषु दृशः अनालोचने कञ्च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् अनुपसर्गे सुपि क्विन्
- 3-2-61 सत्सूद्विषद्गुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजां उपसर्गेटपि क्विप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् सुपि
- 3-2-62 भजो ण्विः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि
- 3-2-63 छन्दिस सहः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटिप ण्विः
- 3-2-64 वहः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि ण्विः छन्दसि
- 3-2-65 कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

- च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि छन्दसि वहः च
- 3-2-66 हव्ये अनन्तः पादम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि छन्दसि वहः
- च
- 3-2-67 जनसनखनक्रमगमो विट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि छन्दिस
- 3-2-68 अदः अनन्ने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि विट्
- 3-2-69 क्रव्ये च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि विट् अदः
- 3-2-70 दुहः कब्घः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि
- 3-2-71 मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोः ण्विन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि
- 3-2-72 अवे यजः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि मन्त्रे ण्विन्
- 3-2-73 विच् उपे छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटिप यजः
- 3-2-74 आतः मनिन्क्वनिब्बनिपः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि विच् छन्दसि
- 3-2-75 अन्येभ्यः अपि दृश्यन्ते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि विच् छन्दसि
- 3-2-76 क्विप्च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि छन्दिस
- 3-2-77 स्थः क च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि उपसर्गेटपि क्विप्च
- 3-2-78 सुपि अजातौ णिनिः ताच्छील्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि
- 3-2-79 कर्तरि उपमाने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि सुपि णिनिः
- 3-2-80 व्रते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि सुपि णिनिः
- 3-2-81 बहुलं अभीक्ष्ण्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि सुपि णिनिः
- 3-2-82 मनः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि सुपि णिनिः
- 3-2-83 आत्ममाने खः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सुपि सुपि णिनिः मनः
- 3-2-84 भूते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णिनिः

- 3-2-85 करणे यजः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णिनिः भूते
- 3-2-86 कर्मणि हनः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् णिनिः भूते
- 3-2-87 ब्रह्मभूणवृत्रेषु क्विप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते कर्मणि हनः
- 3-2-88 बहुलं छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते कर्मणि हनः क्विप्
- 3-2-89 सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कृञः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते कर्मणि क्विप्
- 3-2-90 सोमे सुञः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते कर्मणि क्विप्
- 3-2-91 अग्नौ चेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते कर्मणि क्विप्
- 3-2-92 कर्मणि अग्न्याख्यायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते कर्मणि क्विप्
- 3-2-93 कर्मणि इनिविक्रियः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् भूते
- 3-2-94 दृशेः क्वनिप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते
- 3-2-95 राजनि युधि कृञः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् भूते क्वनिप्
- 3-2-96 सहे च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते क्वनिप् युधि कृञः
- 3-2-97 सप्तम्यां जनेर्डः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते
- 3-2-98 पञ्चम्यां अजातौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते जनेर्डः
- 3-2-99 उपसर्गे च सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् भूते जनेर्डः
- 3-2-100 अनौ कर्मणि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते जनेर्डः उपसर्गे
- 3-2-101 अन्येषु अपि दृश्यते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते जनेर्डः
- 3-2-102 निष्ठा प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् भूते
- 3-2-103 सुयजोः ङ्वनिप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते
- 3-2-104 जीर्यतेः अतृन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते
- 3-2-105 छन्दिस लिट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते
- 3-2-106 लिटः कानज्वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते छन्दिस
- 3-2-107 क्वसुः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते छन्दसि लिटः ज्वा
- 3-2-108 भाषायां सदवसश्रुवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते लिटः ज्वा

- 3-2-109 उपेयिवान् अनाश्वान् अनूचानः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् भूते लिटः ज्वा
- 3-2-110 लुङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते
- 3-2-111 अनद्यतने लङ् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् भूते
- 3-2-112 अभिज्ञावचने लूट् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने
- 3-2-113 न यदि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने अभिज्ञावचने लृट्
- 3-2-114 विभाषा साकाङ्क्षे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने अभिज्ञावचने लृट्
- 3-2-115 परोक्षे लिट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने
- 3-2-116 हशश्वतोः लङ् च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने परोक्षे लिट्
- 3-2-117 प्रश्ने च आस्त्रकाले प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने परोक्षे लिट्
- 3-2-118 लट् स्मे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने परोक्षे
- 3-2-119 अपरोक्षे च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने लट् स्मे
- 3-2-120 ननौ पृष्टप्रतिवचने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने लट्
- 3-2-121 नन्वोः विभाषा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने लट् पृष्टप्रतिवचने
- 3-2-122 पुरि लुङ् च अस्मे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भूते अनद्यतने लट् विभाषा
- 3-2-123 वर्तमाने लट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-2-124 लटः शतृशानचौ अप्रथमासमानाधिकरणे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् वर्तमाने
- 3-2-125 सम्बोधने च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने लटः शतृशानचौ
- 3-2-126 लक्षणहेत्वोः क्रियायाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने लटः शतृशानचौ
- 3-2-127 तौ सत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने
- 3-2-128 पूङ्यजोः शानन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने
- 3-2-129 ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने

```
3-2-130 इङ्धार्योः शत्र कृच्छ्रिणि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने
```

3-2-131 द्विषोः अमित्रे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने शत्र भुवश्च

3-2-132 सुञो यज्ञसंयोगे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने शत्र भुवश्च

3-2-133 अर्हः प्रशंसायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने शत्र भुवश्च

3-2-134 आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने भुवश्च

3-2-135 तुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु भुवश्च

3-2-136 अलंकृञ्निराकृञ्प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुबुधुसहचर इष्णुच् प्रत्ययः परः

च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु भुवश्च

3-2-137 णेः छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु इष्णुच् भुवश्च

3-2-138 भुवश्च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु इष्णुच् छन्दसि

3-2-139 ग्लाजिस्थः च ग्स्रुः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-140 त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्रुः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-141 शमित्यष्टाभ्यो घिनुण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-142

सम्पृचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसृसंसृजपरिदेविसंज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषद्विषद्गहदु हयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः

च धातोःकृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु घिनुण्

```
3-2-143 वौ कषलसकत्थस्रम्भः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु घिनुण्
```

3-2-144 अपे च लषः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु घिनुण् वौ

3-2-145 प्रे लपसृद्गमथवदवसः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु घिनुण्

3-2-146 निन्दहिंसिक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूयो वुञ् प्रत्ययः परः

च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-147 देविकुशोः च उपसर्गे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु वुज्

3-2-148 चलनशब्दार्थात् अकर्मकात् युच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-149 अनुदात्तेतः च हलादेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु अकर्मकात् युच्

3-2-150 जुचक्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचलषपतपदः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु युच्

3-2-151 क्रुधमण्डार्थेभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु युच्

3-2-152 न यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु युच्

3-2-153 सूददीपदीक्षः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु युच् न

3-2-154 लष पत पद स्था भू वृष हन कम गम श्Qभ्य उकञ् प्रत्ययः परः च <mark>आद्युदात्तः</mark>

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

```
3-2-155 जल्प भिक्ष कुट्ट लुण्ट वृङः षाकन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
```

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-156 प्रजोः इनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-157 जि द क्षि वि श्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-158 स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच् प्रत्ययः परः च <mark>आद्युदात्तः</mark>

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-159 दाधेट्सिशदसदः रुः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-160 सृघस्यदः क्मरच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-161 भञ्जभासिमदः घुरच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-162 विदिभिदिच्छिदेः कुरच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-163 इण्नशजिसर्तिभ्यः क्वरप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-164 गत्वरः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु क्वरप्

3-2-165 जागुः ऊकः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-166 यजजपदशां यङः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु ऊकः

```
3-2-167 निमकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपः रः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
```

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-168 सनाशंसभिक्ष उः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-169 वन्दुः इच्छुः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु उः

3-2-170 क्यात् छन्दसि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु उः

3-2-171 आदृगमहनजनः किकिनौ लिट् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु छन्दसि

3-2-172 स्वपितृषोः नजिङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-173 श्Qवन्द्योः आरुः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-174 भियः क्रुक्लुकनौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-175 स्थेशभासपिसकसः वरच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-176 यः च यङः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु वरच्

3-2-177 भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिप्Qजुग्रावस्तुवः क्विप् प्रत्ययः परः च <mark>आद्यदात्तः</mark>

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु

3-2-178 अन्येभ्यः अपि दृश्यते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च धातोः कृत् वर्तमाने क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु क्विप्

- 3-2-179 भुवः सञ्ज्ञान्तरयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने क्विप्
- 3-2-180 विप्रसम्भ्यः डु असञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने भुवः
- 3-2-181 धः कर्मणि ष्ट्रन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने
- 3-2-182 दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् वर्तमाने ष्ट्रन्
- 3-2-183 हलसूकरयोः पुवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने ष्ट्रन् करणे
- 3-2-184 अर्तिलूधूसूखनसहचरः इत्रः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने करणे
- 3-2-185 पुवः सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने करणे इत्रः
- 3-2-186 कर्तरि च ऋषिदेवतयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने करणे इत्रः पुवः
- 3-2-187 जीतः क्तः प्रत्ययः परः च आद्युदाक्तः च धातोः कृत् वर्तमाने
- 3-2-188 मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने क्तः
- 3-3-1 उणादयः बहुलम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् वर्तमाने
- 3-3-2 भूते अपि दृश्यन्ते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् उणादयः
- 3-3-3 भविष्यति गम्यादयः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् उणादयः
- 3-3-4 यावत्पुरानिपातयोः लटु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति
- 3-3-5 विभाषा कदाकह्यीः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति लट्
- 3-3-6 किंवृत्ते लिप्सायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति लट् विभाषा
- 3-3-7 लिप्स्यमानसिद्धौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति लट् विभाषा
- 3-3-8 लोडर्थलक्षणे च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति लट् विभाषा
- 3-3-9 लिङ् च ऊर्ध्वमौहूर्तिके प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् भविष्यति लट् विभाषा लोडर्थलक्षणे
- 3-3-10 तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति
- 3-3-11 भाववचनाः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति क्रियायां क्रियार्थायाम्
- 3-3-12 अण् कर्मणि च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति क्रियायां क्रियार्थायाम्

- 3-3-13 लूट् शेषे च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति क्रियायां क्रियार्थायाम्
- 3-3-14 लृटः सद्घा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति क्रियायां क्रियार्थायाम् लृट् शेषे
- 3-3-15 अनद्यतने लुट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति क्रियायां क्रियार्थायाम् लृट् शेषे
- 3-3-16 पदरुजविशस्पृशः घञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम्
- 3-3-17 सृ स्थिरे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम्
- 3-3-18 भावे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम्
- 3-3-19 अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे
- 3-3-20 परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-21 इङः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-22 उपसर्गे रुवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-23 समि युद्रुदुवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-24 श्रिणीभुवः अनुपसर्गे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-25 वौ क्षुश्रुवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-26 अवोदोः नियः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्

- 3-3-27 प्रे द्रुस्तुस्रुवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-28 निरभ्योः पूल्वोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्

- 3-3-29 उन्न्योः ग्रः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-30 क्Q धान्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् उन्न्योः
- 3-3-31 यज्ञे सिम स्तुवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्

- 3-3-32 प्रे स्त्रः अयज्ञे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-33 प्रथने वौ अशब्दे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रः
- 3-3-34 छन्दोनाम्नि च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रः वौ
- 3-3-35 उदि ग्रहः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-36 सिम मुष्टौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् ग्रहः
- 3-3-37 परिन्योः नीणोः द्यूताभ्रेषयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-38 परौ अनुपात्यये इणः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्

- 3-3-39 व्युपयोः शेतेः पर्याये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-40 हस्तादाने चेः अस्तेये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-41 निवासचितिशरीरोपसमादानेषु आदेः च कः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् चेः
- 3-3-42 सङ्घे च अनौत्ताराधर्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् चेः आदेः च कः
- 3-3-43 कर्मव्यतिहारे णच्स्त्रियाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-44 अभिविधौ भावे इनुण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-45 आक्रोशे अवन्योः ग्रहः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-46 प्रे लिप्सायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् ग्रहः
- 3-3-47 परौ यज्ञे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् ग्रहः
- 3-3-48 नौ वृ धान्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-49 उदि श्रयतियौतिपूद्भवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-50 विभाषा आङि रुप्लुवोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्

- 3-3-51 अवे ग्रहः वर्षप्रतिबन्धे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् विभाषा
- 3-3-52 प्रे वणिजाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् विभाषा ग्रहः
- 3-3-53 रश्मौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् विभाषा ग्रहः प्रे
- 3-3-54 वृणोतेः आच्छादने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् विभाषा प्रे
- 3-3-55 परौ भुवः अवज्ञाने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् विभाषा
- 3-3-56 एः अच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-57 ऋदोः अप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्
- 3-3-58 ग्रहवृदृनिश्चिगमः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्
- 3-3-59 उपसर्गे अदः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्
- 3-3-60 नौ ण च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् अदः
- 3-3-61 व्यधजपोः अन् उपसर्गे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्
- 3-3-62 स्वनहसोः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् उपसर्गे

3-3-63 यमः समुपनिविषु च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् उपसर्गे वा

3-3-64 नौ गदनदपठस्वनः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् उपसर्गे वा

3-3-65 क्वणः वीणायां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् उपसर्गे वा नौ

3-3-66 नित्यं पणः परिमाणे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्

3-3-67 मदः अनुपसर्गे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्

3-3-68 प्रमदसंमदौ हर्षे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्

3-3-69 समुदोः अजः पशुषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्

3-3-70 अक्षेषु ग्लहः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्

3-3-71 प्रजने सर्तेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्

3-3-72 ह्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्

3-3-73 आङि युद्धे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् ह्वः सम्प्रसारणं

3-3-74 निपानम् आहावः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् ह्वः सम्प्रसारणं

- 3-3-75 भावे अनुपसर्गस्य प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् ह्वः सम्प्रसारणं
- 3-3-76 हनः च वधः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि
- च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् भावे अनुपसर्गस्य
- 3-3-77 मूर्तौ घनः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च
- कारके सञ्ज्ञायाम् अप् हनः च
- 3-3-78 अन्तर्धनः देशे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि
- च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् हनः च
- 3-3-79 अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्
- 3-3-80 उद्धनः अत्याधानम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्
- 3-3-81 अपघनः अङ्गम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्
- 3-3-82 करणे अयोविद्रुषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्
- 3-3-83 स्तम्बे कः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि
- च कारके सञ्ज्ञायाम् अप् करणे
- 3-3-84 परौ घः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च
- कारके सञ्ज्ञायाम् अप् करणे
- 3-3-85 उपघ्नः आश्रये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि
- च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्
- 3-3-86 सङ्घोदधौ गणप्रशंसयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्

3-3-87 निघः निमितम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् अप्

3-3-88 ङ्वितः क्रिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि

च कारके सञ्ज्ञायाम्

3-3-89 ट्वितः अथुच् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि

च कारके सञ्ज्ञायाम्

3-3-90 यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षः नङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्

3-3-91 स्वपः नन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च

कारके सञ्ज्ञायाम्

3-3-92 उपसर्गे घोः किः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्

3-3-93 कर्मणि अधिकरणे च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् घोः किः

3-3-94 स्त्रियां क्तिन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि

च कारके सञ्ज्ञायाम्

3-3-95 स्थागापापचः भावे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां क्तिन्

3-3-96 मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीराः उदात्तः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां क्तिन् भावे

3-3-97 ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां क्तिन् उदात्तः

3-3-98 व्रजयजोः भावे क्यप् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां उदात्तः

- 3-3-99 सञ्ज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुञ्शीङ्भृञिणः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां उदात्तः क्यप्
- 3-3-100 कृञः श च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि
- च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां उदात्तः क्यप्
- 3-3-101 इच्छा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां श च
- 3-3-102 अ प्रत्ययात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां
- 3-3-103 गुरोः च हलः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां
- 3-3-104 षिद्भिदादिभ्यः अङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां
- 3-3-105 चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां अङ्
- 3-3-106 आतः च उपसर्गे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां अङ्
- 3-3-107 ण्यासश्रन्थः युच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां
- 3-3-108 रोगाख्यायां ण्वुल् बहुलम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां
- 3-3-109 सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां ण्वुल्
- 3-3-110 विभाषा आख्यानपरिप्रश्नयोः इञ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां ण्वुल्

- 3-3-111 पर्यायार्हणोत्पत्तिषु ण्वुच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां
- 3-3-112 आक्रोशे निञ अनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् भावे अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम् स्त्रियां
- 3-3-113 कृत्यल्युटः बहुलम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम्
- 3-3-114 नपुंसके भावे क्तः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम्
- 3-3-115 ल्युट् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् नपुंसके भावे
- 3-3-116 कर्मणि च येन संस्पर्शात्कर्तुः शरीरसुखम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् नपुंसके भावे ल्युट्
- 3-3-117 करणाधिकरणयोः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

## क्रियार्थायाम् ल्युट्

- 3-3-118 पुंसि सञ्ज्ञायां घः प्रायेण प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् करणाधिकरणयोः च
- 3-3-119 गोचरसञ्चरवहब्रजव्यजापणनिगमाः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् करणाधिकरणयोः च पुंसि सञ्ज्ञायां घः
- 3-3-120 अवे त्Qस्त्रोः घञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् करणाधिकरणयोः च पुंसि सञ्ज्ञायां
- 3-3-121 हलः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् करणाधिकरणयोः च पुंसि सञ्ज्ञायां
- 3-3-122 अध्यायन्यायोद्यावसंहाराधारावायाः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् करणाधिकरणयोः च पुंसि सञ्ज्ञायां
- 3-3-123 उदङ्कः अनुदके प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् करणाधिकरणयोः च पुंसि सञ्ज्ञायां
- 3-3-124 जालम् आनायः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां

- क्रियार्थायाम् करणाधिकरणयोः च पुंसि सञ्ज्ञायां
- 3-3-125 खनः घ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् करणाधिकरणयोः च पुंसि सञ्ज्ञायां
- 3-3-126 ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम्
- 3-3-127 कर्तृकर्मणोः च भूकृञोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल्
- 3-3-128 आतः युच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थाम् ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु
- 3-3-129 छन्दिस गत्यर्थेभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु युच्
- 3-3-130 अन्येभ्यः अपि दृश्यते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां
- क्रियार्थायाम् ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु युच् छन्दसि
- 3-3-131 वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवत् वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम्
- 3-3-132 आशंसायां भूतवत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् वर्तमानवत् वा
- 3-3-133 क्षिप्रवचने लृट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम् आशंसायां
- 3-3-134 आशंसावचने लिङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्रियायां क्रियार्थायाम्
- 3-3-135 न अनद्यतनवत् क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-136 भविष्यति मर्यादावचने अवरस्मिन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् न अनद्यतनवत्
- 3-3-137 कालविभागे च अहोरात्राणाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् न अनद्यतनवत् भविष्यति मर्यादावचने अवरस्मिन्

- 3-3-138 परस्मिन् विभाषा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् न
- अनद्यतनवत् भविष्यति मर्यादावचने
- 3-3-139 लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् भविष्यति
- 3-3-140 भूते च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् लिङ्निमत्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ
- 3-3-141 वा आ उताप्योः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् लिङ्निमित्ते लृङ्

## क्रियातिपत्तौ भूते

- 3-3-142 गर्हायां लट् अपि जात्वोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-143 विभाषा कथिम लिङ् च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् गर्हायां लट्
- 3-3-144 किंवृत्ते लिङ्लृटौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् गर्हायां
- 3-3-145 अनवक्लुप्त्यमर्षयोः अकिं वृत्ते अपि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-146 किंकिलास्त्यर्थेषु लूट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् अनवक्लृप्ट्यमर्षयोः अकिं
- 3-3-147 जातुयदोः लिङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् अनवक्लृप्त्यमर्षयोः अिकं
- 3-3-148 यच्चयत्रयोः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् अनवक्लुप्र्यमर्षयोः अिं
- 3-3-149 गर्हायां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् यञ्चयत्रयोः
- 3-3-150 चित्रीकरणे च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् यच्चयत्रयोः
- 3-3-151 शेषे लृट् अयदौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् चित्रीकरणे
- 3-3-152 उताप्योः समर्थयोः लिङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-153 कामप्रवेदने अकच्चिति प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-154 सम्भावने अलम् इति चेत् सिद्धाप्रयोगे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-155 विभाषा धातौ सम्भावनवचने अयदि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् सम्भावने अलम् इति चेत् सिद्धाप्रयोगे
- 3-3-156 हेतुहेतुमतोः लिङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-157 इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-158 समानकर्तृकेषु तुमुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् इच्छार्थेषु

- 3-3-159 लिङ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् इच्छार्थेषु समानकर्तृकेषु
- 3-3-160 इच्छार्थेभ्यः विभाषा वर्तमाने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् लिङ्
- 3-3-161 विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-162 लोट् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु
- 3-3-163 प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् लोट्
- 3-3-164 लिङ् च ऊर्ध्वमौहूर्तिके प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु
- 3-3-165 स्मे लोट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु च ऊर्ध्वमौहूर्तिके
- 3-3-166 अधीष्टे च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् स्मे लोट्
- 3-3-167 कालसमयवेलासु तुमुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-168 लिङ् यदि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कालसमयवेलास्
- 3-3-169 अर्हे कृत्यतृचः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् लिङ् यदि
- 3-3-170 आवश्यकाधमर्ण्ययोः णिनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-171 कृत्याः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् आवश्यकाधमर्ण्ययोः
- 3-3-172 शिक लिङ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृत्याः च
- 3-3-173 आशिषि लिङ्लोटौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-174 क्तिच्कौ च सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-175 माङि लुङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-3-176 स्मोत्तरे लङ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् माङि लुङ्
- 3-4-1 धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-2 क्रियासमभिहारे लोट् लोटः हिस्वौ वा च तध्वमोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् धातुसम्बन्धे
- 3-4-3 समुच्चये अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् धातुसम्बन्धे लोट् लोटः

हिस्वौ वा च तध्वमोः

- 3-4-4 यथाविधि अनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् धातुसम्बन्धे
- 3-4-5 समुच्चये सामान्यवचनस्य प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् धातुसम्बन्धे अनुप्रयोगः
- 3-4-6 छन्दिस लुङ्लिङ्लिटः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् धातुसम्बन्धे
- 3-4-7 लिङ्थें लेट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् छन्दिस
- 3-4-8 उपसंवादाशङ्कयोः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् छन्दिस लेट्
- 3-4-9 तुमर्थे सेसेनसे ९ सेन्क्सेकसेनध्यै अध्यैन्कध्यैकध्यैन्शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्तवेनः प्रत्ययः परः
- च आद्युदात्तः च धातोः कृत् छन्दसि
- 3-4-10 प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् छन्दसि तुमर्थे
- 3-4-11 दुशे विख्ये च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् छन्दिस तुमर्थे
- 3-4-12 शिक णमुल्कमुलौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् छन्दिस तुमर्थे
- 3-4-13 ईश्वरे तोसुन्कसुनौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् छन्दसि तुमर्थे
- 3-4-14 कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् छन्दिस
- 3-4-15 अवचक्षे च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् छन्दसि कृत्यार्थे
- 3-4-16 भावलक्षणे स्थेण्कृञ्वदिचरिहुतमिजनिभ्यः तोसुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् छन्दसि
- 3-4-17 सृपितृदोः कसुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् छन्दसि भावलक्षणे
- 3-4-18 अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-19 उदीचां माङः व्यतीहारे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्त्वा
- 3-4-20 परावरयोगे च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्त्वा
- 3-4-21 समानकर्तृकयोः पूर्वकाले प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्त्वा
- 3-4-22 आभीक्ष्ण्ये णमुल् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्त्वा समानकर्तृकयोः पूर्वकाले
- 3-4-23 न यदि अनाकाङ्क्षे प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् क्त्वा समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्ण्ये णमुल् च

```
3-4-24 विभाषा अग्रेप्रथमपूर्वेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्त्वा समानकर्तृकयोः
पूर्वकाले णमुल् च
3-4-25 कर्मणि आक्रोशे कृञः खमुञ् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् समानकर्तृकयोः
पूर्वकाले
3-4-26 स्वादुमि णमुल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् समानकर्तृकयोः पूर्वकाले कृञः
3-4-27 अन्यथैवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगः चेत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृञः णमुल्
3-4-28 यथातथयोः असुयाप्रतिवचने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च धातोः कृत् कृञः णमुल् सिद्धाप्रयोगः चेत्
3-4-29 कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् णमुल्
3-4-30 यावति विन्दजीवोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् कर्मणि
3-4-31 चर्मोदरयोः पूरेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् कर्मणि
3-4-32 वर्षप्रमाणे ऊलोपः च अस्य अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च धातोः कृत् णम्ल् कर्मणि पूरेः
3-4-33 चेले क्नोपेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् कर्मणि वर्षप्रमाणे
3-4-34 निमुलसमूलयोः कषः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् णमुल् कर्मणि
3-4-35 शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिषः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् णमुल् कर्मणि
3-4-36 समूलाकृतजीवेषु हन्कृञ्ग्रहः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् णमुल् कर्मणि
3-4-37 करणे हनः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् णमुल्
3-4-38 स्नेहने पिषः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल्
3-4-39 हस्ते वर्तिग्रहोः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् णम्ल
3-4-40 स्वे पुषः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् णमुल्
3-4-41 अधिकरणे बन्धः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल्
3-4-42 सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् बन्धः
3-4-43 कर्त्रोः जीवपुरुषयोः नशिवहोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल्
```

```
3-4-44 ऊर्ध्वे शुषिपुरोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् कर्त्रोः
```

- 3-4-45 उपमाने कर्मणि च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् कर्त्रोः
- 3-4-46 कषादिषु यथाविधि अनुप्रयोगः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल्
- 3-4-47 उपदंशः तृतीयायाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत् णमुल्
- 3-4-48 हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् णमुल् तृतीयायाम्
- 3-4-49 सप्तम्यां च उपपीडरुधकर्षः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् तृतीयायाम्
- 3-4-50 समासत्तौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् तृतीयायाम् सप्तम्यां
- 3-4-51 प्रमाणे च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् तृतीयायाम् सप्तम्यां
- 3-4-52 अपादाने परीप्सायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल्
- 3-4-53 द्वितीयायां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् परीप्सायाम्
- 3-4-54 स्वाङ्गे अध्रुवे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् द्वितीयायां
- 3-4-55 परिक्लिश्यमाने च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् द्वितीयायां स्वाङ्गे
- 3-4-56 विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् णमुल् द्वितीयायां
- 3-4-57 अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् द्वितीयायां
- 3-4-58 नाम्नि आदिशिग्रहोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् णमुल् द्वितीयायां
- 3-4-59 अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने कृञः क्त्वाणमुलौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-60 तिर्यचि अपवर्गे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कृञः क्त्वाणमुलौ
- 3-4-61 स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्त्वाणमुलौ
- 3-4-62 नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्त्वाणमुलौ कृभ्वोः
- 3-4-63 तूष्णीमि भुवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्त्वाणमुलौ
- 3-4-64 अन्वचि आनुलोम्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् क्त्वाणमुलौ भुवः
- 3-4-65 शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत्

- 3-4-66 पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् तुमुन्
- 3-4-67 कर्तरि कृत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-68 भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा <mark>प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः</mark>
- च धातोः कृत् कर्तरि
- 3-4-69 लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत् कर्तरि
- 3-4-70 तयोः एव कृत्यर्थखलर्थाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-71 आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-72 गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः कृत् क्तः कर्तरि
- 3-4-73 दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-74 भीमादयः अपादाने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-75 ताभ्याम् अन्यत्र उणादयः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-76 क्तः अधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-77 लस्य प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः कृत्
- 3-4-78 तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्बस्मस्तातांझथासाथांध्विमिड्विहमिहिङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च धातोः लस्य
- 3-4-79 टित आत्मनेपदानां टेः ए प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य
- 3-4-80 थासः से प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य टित
- 3-4-81 लिटः तझयोः एश् इरेच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य
- 3-4-82 परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लिटः
- 3-4-83 विदः लटः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य परस्मैपदानां

## णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः

3-4-84 ब्रुवः पञ्चानाम् आदितः आहः ब्रुवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य परस्मैपदानां

णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः लटः

```
3-4-85 लोटः लङ्वत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य
```

- 3-4-86 एः उः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लोटः
- 3-4-87 सेः हि अपित् च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः लस्य लोटः
- 3-4-88 वा छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लोटः सेः हि अपित् च
- 3-4-89 मेः निः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लोटः
- 3-4-90 आम् एतः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लोटः
- 3-4-91 सवाभ्यां वामौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लोटः एतः
- 3-4-92 आड् उत्तमस्य पित् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लोटः
- 3-4-93 एतः ऐ प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः लस्य लोटः उत्तमस्य
- 3-4-94 लेटः अडाटौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य
- 3-4-95 आतः ऐ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लेटः
- 3-4-96 वा एतः अन्यत्र प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः लस्य लेटः ऐ
- 3-4-97 इतः च लोपः परस्मैपदेषु प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः लस्य लेटः वा
- 3-4-98 सः उत्तमस्य प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः लस्य लेटः वा लोपः
- 3-4-99 नित्यं ङितः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लोपः सः उत्तमस्य
- 3-4-100 इतः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लोपः नित्यं ङितः
- 3-4-101 तस्थस्थिमपां तान्तन्तामः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य ङितः
- 3-4-102 लिङः सीयुट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य
- 3-4-103 यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तः ङित् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लिङः
- 3-4-104 कित् आशिषि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लिङः यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तः
- 3-4-105 झस्य रन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लिङः
- 3-4-106 इटः अत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लिङः
- 3-4-107 सुट् तिथोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लिङः
- 3-4-108 झेः जुस् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य लिङः

```
3-4-109 सिजभ्यस्तविदिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य झेः जुस्
```

- 3-4-110 आतः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः लस्य झेः जुस्
- 3-4-111 लङः शाकटायनस्य एव प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य झेः जुस् आतः
- 3-4-112 द्विषः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य झेः जुस् लङः शाकटायनस्य एव
- 3-4-113 तिङ्शित् सार्वधातुकम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च धातोः लस्य
- 3-4-114 आर्धधातुकं शेषः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य
- 3-4-115 लिट् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य आर्धधातुकं
- 3-4-116 लिङ् आशिषि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य आर्धधातुकं
- 3-4-117 छन्दिस उभयथा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च धातोः लस्य आर्धधातुकं
- 4-1-1 ङि आप् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च
- 4-1-2 सुऔजसमौट्शस्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप् प्रत्ययः परः
- च आद्युदात्तः च
- 4-1-3 स्त्रियाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च
- 4-1-4 अजाद्यतः टाप् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम्
- 4-1-5 ऋन्नेभ्यः ङीप् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम्
- 4-1-6 उगितः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् ङीप्
- 4-1-7 वनः र च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् ङीप्
- 4-1-8 पादः अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् ङीप्
- 4-1-9 टाप् ऋचि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् पादः
- 4-1-10 न षट्सु अस्नादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् टाप्
- 4-1-11 मनः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् न
- 4-1-12 अनः बहुव्रीहेः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् न मनः
- 4-1-13 डाप् उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् मनः अनः बहुव्रीहेः

- 4-1-14 अनुपसर्जनात् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् ङीप्
- 4-1-15 टित् आण् अञ् द्वयसच् दघ्नच् मात्रच् तयप् ठक् ठञ् कञ् क्वरपः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् ङीप् अनुपसर्जनात्
- 4-1-16 यञः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् अनुपसर्जनात्
- 4-1-17 प्राचां ष्फ तद्धितः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् अनुपसर्जनात् यञः च
- 4-1-18 सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् अनुपसर्जनात् यञः

## च ष्फ

- 4-1-19 कौरव्यमाण्डुकाभ्यां च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् अनुपसर्जनात् ष्फ
- 4-1-20 वयसि प्रथमे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् अनुपसर्जनात्
- 4-1-21 द्विगोः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् अनुपसर्जनात्
- 4-1-22 अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यः न तद्धितलुकि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् ङीप् अनुपसर्जनात् द्विगोः
- 4-1-23 काण्डान्तात् क्षेत्रे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् ङीप् अनुपसर्जनात् द्विगोः न तद्धितलुकि
- 4-1-24 पुरुषात् प्रमाणे अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च <mark>आद्यदात्तः</mark>
- च स्त्रियाम् ङीप् अनुपसर्जनात् द्विगोः न तद्धितलुकि
- 4-1-25 बहुव्रीहेः ऊधसः ङीष् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात्
- 4-1-26 सङ्ख्याव्ययादेः ङीप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् बहुव्रीहेः ऊधसः
- 4-1-27 दामहायनान्तात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् बहुत्रीहेः सङ्ख्याव्ययादेः ङीप्
- 4-1-28 अनः उप्धालोपिनः अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च <mark>आद्यदात्तः</mark>
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् बहुव्रीहेः
- 4-1-29 नित्यं सञ्ज्ञाछन्दसोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् बहुव्रीहेः अनः उप्धालोपिनः

```
4-1-30 केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजात् च: प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् सञ्ज्ञाछन्दसोः
4-1-31 रात्रेः च अजसौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् सञ्ज्ञाछन्दसोः
4-1-32 अन्तर्वत्पतिवतोः नुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात्
4-1-33 पत्युः नः यज्ञसंयोगे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात्
4-1-34 विभाषा सपूर्वस्य प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् पत्युः
4-1-35 नित्यं सपत्र्यादिषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् पत्युः
4-1-36 पूतक्रतोः ऐ च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात्
4-1-37 वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानाम् उदात्तः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ऐ
4-1-38 मनोः औ वा प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् उदात्तः
4-1-39 वर्णात् अनुदात्तात् तोपधात् तः नः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् वा
4-1-40 अन्यतः ङीष् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् वर्णात् अनुदात्तात्
4-1-41 षिद्गौरादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
4-1-42 जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबरात्
वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णनाच्छादनायोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु प्रत्ययः परः
च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
4-1-43 शोणात् प्राचाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
4-1-44 वा उतः गुणवचनात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
4-1-45 बह्वादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् वा
4-1-46 नित्यं छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् बह्वादिभ्यः च
4-1-47 भुवः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् छन्दसि
4-1-48 पुंयोगाद् आख्यायाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
4-1-49 इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
```

- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् पुंयोगाद्
- 4-1-50 क्रीतात् करणपूर्वात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
- 4-1-51 क्ताद् अल्पाख्यायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् करणपूर्वात्
- 4-1-52 बहूब्रीहेः च अन्तोदात्तात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् क्ताद्
- 4-1-53 अस्वाङ्गपूर्वपदात् व प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् क्ताद् बहुव्रीहेः च अन्तोदात्तात्
- 4-1-54 स्वाङ्गात् च उपसर्जनात् असंयोगोपधात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् व
- 4-1-55 नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् व स्वाङ्गात् च उपसर्जनात् असंयोगोपधात्
- 4-1-56 न क्रोडादिबह्वचः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् स्वाङ्गात् च उपसर्जनात् असंयोगोपधात्
- 4-1-57 सहनञ्विद्यमानपूर्वात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् स्वाङ्गात् च उपसर्जनात् असंयोगोपधात् न
- 4-1-58 नखमुखात् सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् स्वाङ्गात् च उपसर्जनात् असंयोगोपधात् न
- 4-1-59 दीर्घजिह्वी च छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
- 4-1-60 दिक्पूर्वपदात् ङीप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
- 4-1-61 वाहः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
- 4-1-62 सखीअशिश्वी इति भाषायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
- 4-1-63 जातेः अस्त्रीविषयात् अयोपधात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष्
- 4-1-64 पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ङीष् जातेः
- 4-1-65 इतः मनुष्यजातेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् जातेः

- 4-1-66 ऊङ् उतः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् जातेः मनुष्यजातेः
- 4-1-67 बाह्वन्तात् सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् जातेः ऊङ्
- 4-1-68 पङ्गोः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् जातेः ऊङ्
- 4-1-69 ऊरूत्तरपदात् औपम्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ऊङ्
- 4-1-70 संहितशफलक्षणवामादेः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ऊङ् ऊरूत्तरपदात्
- 4-1-71 कद्रुकमण्डल्वोः छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ऊङ्
- 4-1-72 सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् ऊङ् कद्रुकमण्डल्वोः
- 4-1-73 शाङ्गरवादि अञः ङीन् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात्
- 4-1-74 यङः चाप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात्
- 4-1-75 आवट्यात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् चाप्
- 4-1-76 तद्धिताः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात्
- 4-1-77 यूनः तिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् तद्धिताः
- 4-1-78 अणिञोः अनार्षयोः गुरूपोत्तमयोः ष्यङ् गोत्रे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् तद्धिताः
- 4-1-79 गोत्रावयवात् प्रत्ययः परः च आ<mark>द्यदात्तः</mark>
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् तद्धिताः अणिञोः ष्यङ् गोत्रे
- 4-1-80 क्रौड्यादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् तद्धिताः ष्यङ् गोत्रे
- 4-1-81 दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्यः अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् तद्धिताः ष्यङ्
- 4-1-82 समर्थानां प्रथमात् वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 4-1-83 प्राक् दीव्यतः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 4-1-84 अश्वपत्यादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण्

- 4-1-85 दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात् ण्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-1-86 उत्सादिभ्यः अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-1-87 स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-1-88 द्विगोः लुक् अनपत्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात्
- 4-1-89 गोत्रे अलुक् अचि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात्
- 4-1-90 यूनि लुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् अचि
- 4-1-91 फक्फिञोः अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् अचि यूनि लुक्
- 4-1-92 तस्य अपत्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात्
- 4-1-93 एकः गोत्रे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-94 गोत्रात् यूनि अस्त्रियाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-95 अतः इञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-96 बाह्वादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् इञ्

- 4-1-97 सुधातुः अकङ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् इञ्
- 4-1-98 गोत्रे कुञ्जादिभ्यः च्फञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-99 नडादिभ्यः फक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे
- 4-1-100 हरितादिभ्यः अञः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे फक्
- 4-1-101 यिञ्ञोः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तिद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे फक्
- 4-1-102 शरद्भच्छुनकदर्भात् भृगुवत्साग्रायणेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे फक्
- 4-1-103 द्रोणपर्वतजीवन्तात् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे फक्
- 4-1-104 अनृषि आनन्तर्ये बिदादिभ्यः अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे
- 4-1-105 गर्गादिभ्यः यञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे
- 4-1-106 मधुबभ्वोः ब्राह्मणकौशिकयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे यञ्
- 4-1-107 किपबोधात् आङ्गरसे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे यञ्
- 4-1-108 वतण्डात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे यञ् आङ्गिरसे

- 4-1-109 लुक् स्त्रियाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे यञ् आङ्गिरसे वतण्डात् च
- 4-1-110 अश्वादिभ्यः फञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्
- दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे
- 4-1-111 भर्गात् त्रैगर्ते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोत्रे फञ्
- 4-1-112 शिवादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्
- दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-113 अवृद्धाभ्यः नदीमानुषीभ्यः तन्नामिकाभ्यः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां
- प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् अण्
- 4-1-114 ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् अण्
- 4-1-115 मातुः उत् सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् अण्
- 4-1-116 कन्यायाः कनीन च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्
- दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् अण्
- 4-1-117 विकर्णशुङ्गच्छगलात् वत्सभरद्वाजात्रिषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां
- प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् अण्
- 4-1-118 पीलायाः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् अण्
- 4-1-119 ढक् च मण्डूकात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्
- दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् अण्
- 4-1-120 स्त्रीभ्यः ढक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम्

- 4-1-121 द्व्यचः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् स्त्रीभ्यः ढक्
- 4-1-122 इतः च अनिञः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् ढक् द्व्यचः
- 4-1-123 शुभ्रादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् ढक्
- 4-1-124 विकर्णकुषीतकात् काश्यपे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात् तस्य अपत्यम् ढक्
- 4-1-125 भ्रुवः वुक् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् ढक्
- 4-1-126 कल्याण्यादीनाम् इनङ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात् तस्य अपत्यम् ढक्
- 4-1-127 कुलटायाः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् ढक् इनङ्
- 4-1-128 चटकायाः ऐरक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-129 गोधायाः ढूक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-130 आरक् उदीचाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् गोधायाः ढुक्
- 4-1-131 क्षुद्राभ्यः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् ढूक्
- 4-1-132 पितृष्वसुः छण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम्

- 4-1-133 ढिक लोपः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् पितृष्वसुः छण्
- 4-1-134 मातृष्वसुः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् छण् ढिक लोपः
- 4-1-135 चतुष्पाद्भाः ढञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-136 गृष्ट्यादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् ढञ्
- 4-1-137 राजश्वशुरात् यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-138 क्षत्रात् घः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-139 कुलात् खः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-140 अपूर्वपदात् अन्यतरस्यां यड्ढकञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् कुलात्
- 4-1-141 महाकुलात् अञ्खञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् अपूर्वपदात् अन्यतरस्यां
- 4-1-142 दुष्कुलात् ढक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् अपूर्वपदात् अन्यतरस्यां
- 4-1-143 स्वसुः छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-144 भ्रातुः व्यत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् छः

- 4-1-145 व्यन् सपत्ने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् भ्रातुः
- 4-1-146 रेवत्यादिभ्यः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-147 गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् ठक्
- 4-1-148 वृद्धात् ठक् सौवीरेषु बहुलम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् कुत्सने
- 4-1-149 फेः छ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् कुत्सने ठक् सौवीरेषु बहुलम्
- 4-1-150 फाण्टाहृतिमिमताभ्यां णिफञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् बहुलम्
- 4-1-151 कुर्वादिभ्यः ण्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-152 सेनान्तलक्षणकारिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् ण्यः
- 4-1-153 उदीचाम् इञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् सेनान्तलक्षणकारिभ्यः च
- 4-1-154 तिकादिभ्यः फिञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-155 कौशल्यकार्मार्याभ्यां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् फिञ्
- 4-1-156 अणः द्व्यचः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात् तस्य अपत्यम् फिञ्

- 4-1-157 उदीचां वृद्धात् अगोत्रात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् फिञ्
- 4-1-158 वाकिनादीनां कुक् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् फिञ् उदीचां वृद्धात् अगोत्रात्
- 4-1-159 पुत्रान्तात् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् फिञ् उदीचां वृद्धात् अगोत्रात् कुक् च
- 4-1-160 प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-161 मनोः जातौ अञ्यतौ षुक् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-162 अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-163 जीवति तु वंश्ये युवा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् अपत्यं पौत्रप्रभृति
- 4-1-164 भ्रातिर च ज्यायिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् अपत्यं पौत्रप्रभृति जीवित युवा
- 4-1-165 वा अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवित प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् अपत्यं पौत्रप्रभृति युवा
- 4-1-166 वृद्धस्य च पूजायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-167 यूनः च कुत्सायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम्
- 4-1-168 जनपदशब्दात् क्षत्रियात् अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम्

- 4-1-169 साल्वेयगान्धारिभ्यां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् जनपदशब्दात् क्षत्रियात् अञ्
- 4-1-170 द्व्यञ्मगधकलिङ्गसूरमसात् अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् जनपदशब्दात्
- 4-1-171 वृद्धेत्कोसलाजादाञ् ञ्यङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् जनपदशब्दात्
- 4-1-172 कुरुनादिभ्यः ण्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् जनपदशब्दात्
- 4-1-173 साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकात् इञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् जनपदशब्दात्
- 4-1-174 ते तद्राजाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् जनपदशब्दात्
- 4-1-175 कम्बोजात् लुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रञौ भवनात् तस्य अपत्यम् जनपदशब्दात् तद्राजाः स्त्रियाम्
- 4-1-176 स्त्रियाम् अवन्तिकुन्तिकुरुभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात् तस्य अपत्यम् जनपदशब्दात् तद्राजाः लुक्
- 4-1-177 अतः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात्
- 4-1-178 न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात्
- 4-2-1 तेन रक्तं रागात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्रजौ भवनात्
- 4-2-2 लाक्षारोचनाशकलकर्दमात् ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन रक्तं रागात्

- 4-2-3 नक्षत्रेण युक्तः कालः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन
- 4-2-4 लुप् अविशेषे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः
- 4-2-5 सञ्ज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः लुप्
- 4-2-6 द्वन्द्वात् छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः
- 4-2-7 दृष्टं साम प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन 4-2-8 कलेः ढक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन दृष्टं साम
- 4-2-9 वामदेवात् ड्यत् ड्यौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन दृष्टं साम
- 4-2-10 परिवृतः रथः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन
- 4-2-11 पाण्डु कम्वलात् इनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन परिवृतः रथः
- 4-2-12 द्वैपवैयाघ्रात् अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन परिवृतः रथः
- 4-2-13 कौमार अपूर्ववचने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन
- 4-2-14 तत्र उद्धृतम् अमत्रेभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-15 स्थण्डिलात् च्छयितरि व्रते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

- वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र
- 4-2-16 संस्कृतं भक्षाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र
- 4-2-17 शूल् उखात् यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र संस्कृतं भक्षाः
- 4-2-18 दध्नः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र संस्कृतं भक्षाः
- 4-2-19 उदिश्वतः अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र संस्कृतं भक्षाः ठक्
- 4-2-20 क्षीरात् ढञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र संस्कृतं भक्षाः
- 4-2-21 सा अस्मिन् पौर्णमासी इति सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-22 आग्रहायणी अश्वत्थात् ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्मिन् पौर्णमासी इति सञ्ज्ञायाम्
- 4-2-23 विभाषा फालुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्मिन् पौर्णमासी इति सञ्ज्ञायाम् ठक्
- 4-2-24 सा अस्य देवता प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-25 कस्य इत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्य देवता
- 4-2-26 शुक्रात् घन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्य देवता अपोनप्त्रपास्नप्तृभ्यां
- 4-2-27 अपोनप्त्रपाम्नप्तृभ्यां घः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण् सा अस्य देवता

4-2-28 छ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्य देवता

4-2-29 महेन्द्रात् घाणौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्य देवता छ

4-2-30 सौमात् टयण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्य देवता

4-2-31 वायुऋतुपित्रुषसः यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्य देवता

4-2-32 द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधात् छ च प्रत्ययः परः च <mark>आद्यदात्तः</mark>

च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्य देवता यत्

4-2-33 अग्नेः ढक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्य देवता

4-2-34 कालेभ्यः भववत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्य देवता

4-2-35 महार्जप्रोष्ठपदात् ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सा अस्य देवता

4-2-36 पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्

4-2-37 तस्य समूहः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् 4-2-38 भिक्षादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः

4-2-39 गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजात् वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः

- 4-2-40 केदारात् यञ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः
- 4-2-41 ठञ् कविचनः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः केदारात्
- 4-2-42 ब्राह्मणमाणववडबात् यन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः
- 4-2-43 ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यः तल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः
- 4-2-44 अनुदात्तादेः अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः
- 4-2-45 खण्डिकादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः अञ्
- 4-2-46 चरणेभ्यः धर्मवत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः
- 4-2-47 अचित्तहस्तिधेनोः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः
- 4-2-48 केशाश्वाभ्यां यञ् छौ अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः
- 4-2-49 पाशादिभ्यः यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः
- 4-2-50 खलगोरथात् यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः यः
- 4-2-51 इनित्रकट्यचः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य समूहः

- 4-2-52 विषयः देशे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य
- 4-2-53 राजन्यादिभ्यः वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विषयः देशे
- 4-2-54 भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्यः विधल्भक्तलौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विषयः देशे
- 4-2-55 सः अस्य आदिः इति छन्दसः प्रगाथेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-56 सङ्ग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य
- 4-2-57 तत् अस्यां प्रहरणम् इति क्रीडायां णः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-58 घञः सा अस्यां क्रिया इति ञः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-59 तत् अधीते तत् वेद प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-60 क्रतूक्थादिसूत्रान्तात् ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत् अधीते तत् वेद
- 4-2-61 क्रमादिभ्यः वुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत् अधीते तत् वेद
- 4-2-62 अनुब्राह्मणात् इनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत् अधीते तत् वेद
- 4-2-63 वसन्तादिभ्यः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत् अधीते तत् वेद

- 4-2-64 प्रोक्तत् लुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत् अधीते तत् वेद
- 4-2-65 सूत्रात् च कोपधात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत् अधीते तत् वेद प्रोक्तत् लुक्
- 4-2-66 छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत् अधीते तत् वेद प्रोक्तत्
- 4-2-67 तत् अस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-68 तेन निर्वृत्तम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत् अस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि
- 4-2-69 तस्य निवासः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत् अस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि
- 4-2-70 अदूरभवः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत् अस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि तस्य
- 4-2-71 ओः अञ् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-72 मतोः च बह्वजङ्गात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अञ्
- 4-2-73 बह्वचः कूपेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अञ्
- 4-2-74 उदक् च विपाशः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अञ् कूपेषु
- 4-2-75 सङ्कलादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अञ्
- 4-2-76 स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण् अञ्

4-2-77 सुवास्त्वादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण्

4-2-78 रोणी प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अण्

4-2-79 कोपधात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् अण्

4-2-80 वुञ्छण्कठजिलसेनिरढञ्ण्ययफिक्फञिञ्ञ्यकक्ठकः

अरीहणकृशाश्वर्थ्यकुमुदकाशत्रणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्षकर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः

प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताःसमर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्

4-2-81 जनपदे लुप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्

4-2-82 वरणादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् लुप्

4-2-83 शर्करायाः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् लुप्

4-2-84 ठक्छौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् शर्करायाः

4-2-85 नद्यां मतुप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्

4-2-86 मध्वादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् मतुप्

4-2-87 कुमुदनडवेतसेभ्यः द्मातुप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण्

4-2-88 नडशादात् ड्वलच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण्

4-2-89 शिखायाः वलच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

- 4-2-90 उत्करादिभ्यः छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-91 नडादीनां कुक् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् छः
- 4-2-92 शेषे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-93 राष्ट्रावारपारात् घखौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-94 ग्रामात् यखञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-95 कत्र्यादिभ्यः ढकञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-96 कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ढकञ्
- 4-2-97 नद्यादिभ्यः ढक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-98 दक्षिणापश्चात्पुरसः त्यक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-99 कापिश्याः ष्फक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-100 रङ्कोः अमनुष्ये अण् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ष्फक्
- 4-2-101 द्युप्रागपागुदक्प्रतीचः यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्

- 4-2-102 कन्थायाः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-103 वर्णौ वुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कन्थायाः ठक्
- 4-2-104 अव्ययात्त्यप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-105 ऐषमोह्यःश्वसः अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् त्यप्
- 4-2-106 तीररूप्योत्तरपदात् अञ्जौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-107 दिक्पूर्वपदात् असञ्ज्ञायां ञः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-108 मद्रेभ्यः अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् दिक्पूर्वपदात्
- 4-2-109 उदीच्यग्रामात् च बह्वचः अन्तोदात्तात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अञ्
- 4-2-110 प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधात् अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-111 कण्वादिभ्यः गोत्रे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अण्
- 4-2-112 इञः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अण् गोत्रे
- 4-2-113 न द्व्यचः प्राच्यभरतेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अण् गोत्रे इञः

- 4-2-114 वृद्धात् छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-115 भवतः ठक्छसौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् वृद्धात्
- 4-2-116 काश्यादिभ्यः ठञ्ञिठौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् वृद्धात्
- 4-2-117 वाहीकग्रामेभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् वृद्धात् ठञ्ञिठौ
- 4-2-118 विभाषा उशीनरेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् वृद्धात् ठञ्ञिठौ
- 4-2-119 ओः देशे ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-120 वृद्धात् प्राचाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-121 धन्वयोपधात् वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-122 प्रस्थपुरवहान्तात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-123 रोपधेतोः प्राचाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-124 जनपदतदवध्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-125 अवृद्धात् अपि बहुवचनविषयात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् जनपदतदवध्यः च

- 4-2-126 कच्छाग्निवक्त्रगर्तोत्तरपदात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अवृद्धात्
- 4-2-127 धूमादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-128 नगरात् कुत्सनप्रावीण्ययोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-129 अरण्यात् मनुष्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-130 विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-131 मद्रवृज्योः कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-132 कोपधात् अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-2-133 कच्छादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् अण्
- 4-2-134 मनुष्यतत्स्थयोः वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कच्छादिभ्यः च
- 4-2-135 अपदातौ साल्वात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् मनुष्यतत्स्थयोः वुञ्
- 4-2-136 गोयवाग्वोः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् वुञ् साल्वात्
- 4-2-137 गर्तोत्तरपदात् छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्

- 4-2-138 गहादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् छः
- 4-2-139 प्राचां कटादेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् छः
- 4-2-140 राज्ञः क च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् छः
- 4-2-141 वृद्धात् अकेकान्तखोपधात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् छः
- 4-2-142 कन्थापलदनगरग्रामह्नदोत्तरपदात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् छः वृद्धात्
- 4-2-143 पर्वतात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् छः
- 4-2-144 विभाषा अमनुष्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् छः पर्वतात् च
- 4-2-145 कृकणपर्णात् भारद्वाजे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् छः
- 4-3-1 युष्मदस्मदोः अन्यतरस्यां खञ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् छः
- 4-3-2 तस्मिन् अणि च युष्माकास्माकौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् खञ्
- 4-3-3 तवकममकौ एकवचने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् खञ् तस्मिन् अणि
- 4-3-4 अर्धात् यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-5 परावराधमोत्तमपूर्वात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

- दीव्यतः अण् अर्धात् यत्
- 4-3-6 दिक्पूर्वपदात् ठञ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्
- दीव्यतः अण् अर्धात् यत्
- 4-3-7 ग्रामजनपदैकदेशात् अञ्ठञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा प्राक् दीव्यतः अण् अर्धात् दिक्पूर्वपदात् ठञ् च
- 4-3-8 मध्यात् मः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-9 अ साम्प्रतिके प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् मध्यात्
- 4-3-10 द्वीपात् अनुसमुद्रं यञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-11 कालाट् ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-12 श्राद्धे शरदः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् कालाट् ठञ्
- 4-3-13 विभाषा रोगातपयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट् ठञ् शरदः
- 4-3-14 निशाप्रदोषाभ्यां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट् ठञ् विभाषा
- 4-3-15 श्वसः तुट् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट् ठञ् विभाषा
- 4-3-16 सन्धिवेलाद्यृतुनक्षत्रेभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट्
- 4-3-17 प्रावृषः एण्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट्
- 4-3-18 वर्षाभ्यः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

## अण् कालाट्

- 4-3-19 छन्दिस ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट् वर्षाभ्यः
- 4-3-20 वसन्तात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट् छन्दसि ठञ्
- 4-3-21 हेमन्तात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट् छन्दसि ठञ्
- 4-3-22 सर्वत्र अण् च तलोपः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट् हेमन्तात् च
- 4-3-23 सायंचिरंप्राह्णप्रगेव्ययेभ्यः ट्युट्युलौ तुट् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट्
- 4-3-24 विभाषा पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् कालाट् ट्युट्युलौ तुट् च
- 4-3-25 तत्र जातः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-26 प्रावृषः ठप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः
- 4-3-27 सञ्ज्ञायां शरदः वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः
- 4-3-28 पूर्वाह्णापराह्णार्द्रामूलप्रदोषावस्करात् वुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः सञ्ज्ञायां
- 4-3-29 पथः पन्थ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः वुन्
- 4-3-30 अमावास्यायाः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः वुन्

- 4-3-31 अ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः वृन् अमावास्यायाः
- 4-3-32 सिन्ध्वपकराभ्यां कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः
- 4-3-33 अणजौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः सिन्ध्वपकराभ्यां
- 4-3-34 श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाढाबहुलात् लुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः
- 4-3-35 स्थानान्तगोशालखरशालात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः लुक्
- 4-3-36 वत्सशालाभिजिदश्वयुक्शतभिषजः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः लुक्
- 4-3-37 नक्षत्रेभ्यः बहुलम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र जातः लुक्
- 4-3-38 कृतलब्धक्रीतकुशलाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र
- 4-3-39 प्रायभवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र
- 4-3-40 उपजानूपकर्णोपनीवेः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र प्रायभवः
- 4-3-41 सम्भूते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र
- 4-3-42 कोशात् ढञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र सम्भूते
- 4-3-43 कालात् साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

- वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र सम्भूते
- 4-3-44 उप्ते च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् तत्र कालात्
- 4-3-45 आश्वयुज्याः वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् तत्र कालात् उप्ते
- 4-3-46 ग्रीष्मवसन्तात् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र कालात् उप्ते
- 4-3-47 देयम् ऋणे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् तत्र कालात्
- 4-3-48 कलाप्यश्वत्थयवबुसात् वुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र कालात् देयम् ऋणे
- 4-3-49 ग्रीष्मावरसमात् वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्
- दीव्यतः अण् तत्र कालात् देयम् ऋणे
- 4-3-50 संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र कालात् देयम् ऋणे
- 4-3-51 व्याहरति मृगः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् तत्र
- 4-3-52 तदस्य सोढम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण्
- 4-3-53 तत्र भवः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-54 दिगादिभ्यः यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् तत्र भवः
- 4-3-55 शरीरावयवा च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् तत्र भवः यत्

- 4-3-56 दृतिकुक्षिकलिशवस्त्यस्त्यहेः ढञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः
- 4-3-57 ग्रीवाभ्यः अण् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः ढञ्
- 4-3-58 गम्भीरात् ञ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः
- 4-3-59 अव्ययीभावात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः ञ्यः
- 4-3-60 अन्तःपूर्वपदात् ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः अव्ययीभावात् च
- 4-3-61 ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः अव्ययीभावात् च ठञ्
- 4-3-62 जिह्वामूलाङ्गुलेः छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः
- 4-3-63 वर्गान्तात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः छः
- 4-3-64 अशब्दे यत्खौ अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः वर्गान्तात् च
- 4-3-65 कर्णललाटात् कन् अलङ्कारे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः
- 4-3-66 तस्य व्याख्याने इति च व्याख्यातव्यनाम्नः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः
- 4-3-67 बह्वचः अन्तोदात्तात् ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः व्याख्यातव्यनाम्नः

- 4-3-68 क्रतुयज्ञेभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः व्याख्यातव्यनाम्नः
- 4-3-69 अध्यायेषु एव ऋषेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः व्याख्यातव्यनाम्नः
- 4-3-70 पौरोडाशपुरोडाशात् ठन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः व्याख्यातव्यनाम्नः
- 4-3-71 छन्दसः यदणौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः व्याख्यातव्यनाम्नः
- 4-3-72 द्व्यजृद्ब्राह्मणर्क्प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्यातात् ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः व्याख्यातव्यनाम्नः
- 4-3-73 अण् ऋगयनादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तत्र भवः व्याख्यातव्यनाम्नः
- 4-3-74 ततः आगतः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-75 ठक् आयस्थानेभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ततः आगतः
- 4-3-76 शुण्डिकादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ततः आगतः
- 4-3-77 विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ततः आगतः
- 4-3-78 ऋतः ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ततः आगतः विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः
- 4-3-79 पितुः यत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ततः आगतः ठञ्

- 4-3-80 गोत्रात् अङ्कवत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ततः आगतः
- 4-3-81 हेतुमनुष्येभ्यः अन्यतरस्यां रूप्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ततः आगतः
- 4-3-82 मयट् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ततः आगतः हेतुमनुष्येभ्यः
- 4-3-83 प्रभवति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अणु ततः
- 4-3-84 विदूरात् ञ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् ततः प्रभवति
- 4-3-85 तद् गच्छति पथिदूतयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-86 अभिनिष्क्रामित द्वारम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तद्
- 4-3-87 अधिकृत्य कृते ग्रन्थे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तद्
- 4-3-88 शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यः छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तद् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे
- 4-3-89 सः अस्य निवासः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-90 अभिजनः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य
- 4-3-91 आयुधजीविभ्यः छः पर्वते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य अभिजनः

- 4-3-92 शण्डिकादिभ्यः ञ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य अभिजनः
- 4-3-93 सिन्धुतक्षशिलादिभ्यः अणञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य अभिजनः
- 4-3-94 तूदीशलातुरवर्मतीकूचवारात् ढक्छण्ढञ्यकः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य अभिजनः
- 4-3-95 भक्तिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य
- 4-3-96 अचित्तात् अदेशकालात् ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य भक्तिः
- 4-3-97 महाराजात् ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य भक्तिः
- 4-3-98 वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य भक्तिः
- 4-3-99 गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यः बहुलं वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य भक्तिः
- 4-3-100 जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् सः अस्य भक्तिः
- 4-3-101 तेन प्रोक्तम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-102 तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखात् छण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन प्रोक्तम्
- 4-3-103 काश्यपकौशिकाभ्याम् ऋषिभ्यां णिनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन प्रोक्तम्

- 4-3-104 कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन प्रोक्तम् णिनिः
- 4-3-105 पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन प्रोक्तम् णिनिः
- 4-3-106 शौनकादिभ्यः छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन प्रोक्तम् णिनिः
- 4-3-107 कठचरकात् लुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन प्रोक्तम्
- 4-3-108 कलापिनः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन प्रोक्तम्
- 4-3-109 छगिलनः ढिनुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन प्रोक्तम्
- 4-3-110 पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन प्रोक्तम्
- 4-3-111 कर्मन्दकृशाश्वात् इनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन प्रोक्तम् भिक्षुनटसूत्रयोः
- 4-3-112 तेन एकदिक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-113 तिसः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तिद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन एकदिक्
- 4-3-114 उरसः यत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन एकदिक् तसिः
- 4-3-115 उपज्ञाते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन

- 4-3-116 कृते ग्रन्थे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन
- 4-3-117 सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन कृते
- 4-3-118 कुलालादिभ्यः वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन कृते सञ्ज्ञायाम्
- 4-3-119 क्षुद्राभ्रमरवटरपात् अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तेन कृते सञ्ज्ञायाम्
- 4-3-120 तस्य इदम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण्
- 4-3-121 रथात् यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम्
- 4-3-122 पत्रपूर्वात् अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम् रथात्
- 4-3-123 पत्राध्वर्युपरिषदः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम् अञ्
- 4-3-124 हलसीरात् ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम्
- 4-3-125 द्वन्द्वात् वुन् वैरमैथुनिकयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम्
- 4-3-126 गोत्रचरणात् वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम्
- 4-3-127 सङ्घाङ्कलक्षणेषु अञ्यञिञाम् अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम्

- 4-3-128 शाकलात् वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम् सङ्घाङ्कलक्षणेषु
- 4-3-129 छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबह्वृचनटात् ञ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम्
- 4-3-130 न दण्डमाणवान्तेवासिषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम्
- 4-3-131 रेवतिकादिभ्यः छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम्
- 4-3-132 कौपिञ्जलहास्तिपदात् अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम्
- 4-3-133 आथर्वणिकस्य एकलोपः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम् कौपिञ्जलहास्तिपदात्
- 4-3-134 तस्य विकारः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम्
- 4-3-135 अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य इदम् तस्य विकारः
- 4-3-136 बिल्वादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे
- 4-3-137 कोपधात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे बिल्वादिभ्यः अण्
- 4-3-138 त्रपुजतुनोः षुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे बिल्वादिभ्यः अण्
- 4-3-139 ओः अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे बिल्वादिभ्यः अण्

- 4-3-140 अनुदात्तादेः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे बिल्वादिभ्यः अण् अञ्
- 4-3-141 पलाशादिभ्यः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे बिल्वादिभ्यः अण् अञ्

4-3-142 शम्याः ट्लञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् तस्य विकारः अवयवे

4-3-143 मयट् एतयोः भाषायाम् अभक्ष्याच्छादनयोः <mark>प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः</mark>

च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे

4-3-144 नित्यं वृद्धशरादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे मयट् भाषायाम् अभक्ष्याच्छादनयोः

4-3-145 गोः च पुरीषे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे मयट्

4-3-146 पिष्टात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे मयट्

4-3-147 सञ्ज्ञायां कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे मयट् पिष्टात् च

4-3-148 ब्रीहेः पुरोडाशे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे मयट्

4-3-149 असञ्ज्ञायां तिलयवाभ्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे मयट्

4-3-150 द्व्यचः छन्दसि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे मयट्

4-3-151 न उत्वद्वर्ध्वबिल्वात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे मयट् द्वाचः छन्दसि 4-3-152 तालादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे

4-3-153 जातरूपेभ्यः परिमाणे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे अण्

4-3-154 प्राणिरजतादिभ्यः अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे

4-3-155 ञितः च तत्प्रत्ययात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे अञ्

4-3-156 क्रीतवत् परिमाणात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्

दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे

4-3-157 उष्ट्रात् वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् तस्य विकारः अवयवे

4-3-158 उमोर्णयोः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् तस्य विकारः अवयवे वुञ्

4-3-159 एण्याः ढञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् तस्य विकारः अवयवे

4-3-160 गोपयसोः यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् तस्य विकारः अवयवे

4-3-161 द्रोः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् तस्य विकारः अवयवे यत्

4-3-162 माने वयः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् तस्य विकारः अवयवे द्रोः च

4-3-163 फले लुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः

अण् तस्य विकारः अवयवे

- 4-3-164 प्लक्षादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्
- दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे फले
- 4-3-165 जम्ब्वाः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् तस्य विकारः अवयवे फले अण्
- 4-3-166 लुप् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण् तस्य विकारः अवयवे जम्ब्वाः वा
- 4-3-167 हरीतक्यादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक्
- दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे लुप्
- 4-3-168 कंसीयपरशव्ययोः यञञौ लुक् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा प्राक् दीव्यतः अण् तस्य विकारः अवयवे
- 4-4-1 प्राक् वहतेःष्ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा प्राक् दीव्यतः
- अण्
- 4-4-2 तेन दीव्यति खनति जयति जितम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा प्राक् दीव्यतः अण् ष्ठक्
- 4-4-3 संस्कृतम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन
- 4-4-4 कुलत्थकोपधात् अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा छक् तेन संस्कृतम्
- 4-4-5 तरति प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन
- 4-4-6 गोपुच्छात् ठञ् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन तरित
- 4-4-7 नौद्वाचः ष्ठन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन तरित
- 4-4-8 चरति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन
- 4-4-9 आकर्षात् ष्ठल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन चरति
- 4-4-10 पर्पादिभ्यः ष्ठन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन चरति
- 4-4-11 श्वगणात् ठञ् च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

```
वा ष्ठक् तेन चरति ष्ठन्
```

- 4-4-12 वेतनादिभ्यः जीवति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन
- 4-4-13 वस्नक्रयविक्रयात् ठन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा ष्ठक् तेन जीवति

4-4-14 आयुधात् छ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा ष्ठक् तेन जीवति ठन्

4-4-15 हरति उत्सङ्गादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा ष्ठक् तेन

4-4-16 भस्त्रादिभ्यः ष्ठन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा ष्ठक् तेन हरति

4-4-17 विभाषा विवधात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा ष्ठक् तेन हरति ष्ठन्

4-4-18 अण् कुटिलिकायाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा ष्ठक् तेन हरति

4-4-19 निर्वृत्ते अक्षद्यूतादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा ष्ठक् तेन

4-4-20 क्त्रेः मप् नित्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा ष्ठक तेन निर्वृत्ते

4-4-21 अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा ष्ठक् तेन निर्वृत्ते

- 4-4-22 संसृष्टे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन
- 4-4-23 चूर्णात् इनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन संसृष्टे
- 4-4-24 लवणात् लुक् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन संसृष्टे
- 4-4-25 मुद्गात् अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन संसृष्टे

- 4-4-26 व्यञ्जनैः उपिसक्ते प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन
- 4-4-27 ओजःसहोम्भसा वर्तते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तेन
- 4-4-28 तत् प्रत्यनु पूर्वम् ईपलोमकूलम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् वर्तते
- 4-4-29 परिमुखं च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् वर्तते तत् प्रत्यनु
- 4-4-30 प्रयच्छति गर्ह्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यनु
- 4-4-31 कुसीददशैकादशात् ष्ठन्चौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यनु प्रयच्छति गर्ह्यम्
- 4-4-32 उञ्छति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यनु
- 4-4-33 रक्षति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यनु
- 4-4-34 शब्ददर्दुरं करोति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यन्
- 4-4-35 पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यन्
- 4-4-36 परिपन्थं च तिष्ठति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यनु
- 4-4-37 माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यनु
- 4-4-38 आक्रन्दात् ठञ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यनु
- 4-4-39 पदोत्तरपदं गृह्णाति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यनु

```
प्रत्यन् गृह्णाति
4-4-41 धर्मं चरति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् प्रत्यन्
4-4-42 प्रतिपथम् एति ठन् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्
प्रत्यन्
4-4-43 समवायान् समवैति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्
प्रत्यनु
4-4-44 परिषदः ण्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्
प्रत्यनु समवैति
4-4-45 सेनायाः वा प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्
प्रत्यनु समवैति ण्यः
4-4-46 सञ्ज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ष्ठक् तत् प्रत्यन्
4-4-47 तस्य धर्म्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक्
4-4-48 अण् महिष्यादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ष्ठक् तस्य धर्म्यम्
4-4-49 ऋतः अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तस्य धर्म्यम्
4-4-50 अवक्रयः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तस्य
4-4-51 तत् अस्य पण्यम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक्
```

4-4-40 प्रतिकण्ठार्थललामं च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्

अस्य तत् अस्य पण्यम्

4-4-53 किसरादिभ्यः ष्ठन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्

4-4-54 शलालुनः अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

4-4-52 लवणात् ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्

अस्य तत् अस्य पण्यम्

- वा छक् तत् अस्य तत् अस्य पण्यम् छन्
- 4-4-55 शिल्पम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्य
- 4-4-56 मड्डुकझर्झरात् अण् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्य
- 4-4-57 प्रहरणम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्य
- 4-4-58 परश्वधात् ठञ् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्

## अस्य प्रहरणम्

- 4-4-59 शक्तियष्ट्योः ईकक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्य प्रहरणम्
- 4-4-60 अस्तिनास्तिदिष्टं मितः? प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्य
- 4-4-61 शीलम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्य
- 4-4-62 छत्रादिभ्यः णः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्य शीलम्
- 4-4-63 कर्म अध्ययने वृत्तम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्य
- 4-4-64 बह्वच्पूर्वपदात् ठच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्य कर्म अध्ययने वृत्तम्
- 4-4-65 हितं भक्षाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्य
- 4-4-66 तत् अस्मै दीयते नियुक्तम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक्
- 4-4-67 श्राणामांसौदनात् द्विन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्मै दीयते नियुक्तम्
- 4-4-68 भक्तात् अण् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत् अस्मै दीयते नियुक्तम्

- 4-4-69 तत्र नियुक्तः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक्
- 4-4-70 अगारान्तात् ठन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्र नियुक्तः
- 4-4-71 अध्यायिनि अदेशकालात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्र
- 4-4-72 कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरित प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्र
- 4-4-73 निकटे वसति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्र
- 4-4-74 आवसथात् ष्ठल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् तत्र वसति
- 4-4-75 प्राक् हितात् यत् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक्
- 4-4-76 तत् वहति रथयुगप्रासङ्गम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ष्ठक् यत्
- 4-4-77 धुरः यडूकौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत् वहति
- 4-4-78 खः सर्वधुरात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत् वहति
- 4-4-79 एकधुरात् लुक् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत् वहति खः
- 4-4-80 शकटात् अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत् वहति
- 4-4-81 हलसीरात् ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत् वहति
- 4-4-82 सञ्ज्ञायां जन्याः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा यत् तत् वहति
- 4-4-83 विध्यति अधनुषा प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत्
- 4-4-84 धनगणं लब्धा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत्
- 4-4-85 अन्नात् णः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत् लब्धा

```
4-4-86 वशं गतः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत्
4-4-87 पदम् अस्मिन् दृश्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत्
4-4-88 मूलम् अस्य आबर्हि प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत्
4-4-89 सञ्ज्ञायां धेनुष्या प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत्
4-4-90 गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत्
4-4-91 नौ वयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यः
तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां
प्रथमात् वा यत्
4-4-92 धर्मपथ्यर्थन्यायात् अनपेते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत्
4-4-93 छन्दसः निर्मिते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत्
4-4-94 उरसः अण् च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् निर्मिते
4-4-95 हृदयस्य प्रियः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत्
4-4-96 बन्धने च ऋषौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् हृदयस्य
4-4-97 मतजनहलात् करणजल्पकर्षेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत्
4-4-98 तत्र साधुः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत्
4-4-99 प्रतिजनादिभ्यः खञ् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र साधुः
4-4-100 भक्तात् णः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत्र साधुः
4-4-101 परिषद्सः ण्यः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र साधुः
4-4-102 कथादिभ्यः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र साधुः
4-4-103 गुडादिभ्यः ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
```

```
वा यत् तत्र साधुः
4-4-104 पथ्यतिथिवसतिस्वपतेः ढञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र साधुः
4-4-105 सभायाः यः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत्र साधुः
4-4-106 ढः छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र साधुः सभायाः
4-4-107 समानतीर्थे वासी प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत्र
4-4-108 समानोदरे शयितः ओ च उदात्तः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र
4-4-109 सोदरात् यः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत तत्र समानोदरे शयितः
4-4-110 भवे छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् तत्र
4-4-111 पाथोनदीभ्यां ड्यण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र भवे छन्दसि
4-4-112 वेशन्तिहमवद्भाम् अण् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तिद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र भवे छन्दसि
4-4-113 स्रोतसः विभाषा ड्यङ्ड्यौ प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र भवे छन्दसि
4-4-114 सगर्भसयूथसनुतात् यन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र भवे छन्दसि
4-4-115 तुग्रात् घन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र भवे छन्दसि
4-4-116 अग्रात् यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्।
वा यत् तत्र भवे छन्दसि
```

```
4-4-117 घच्छौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र भवे छन्दसि अग्रात्
4-4-118 समुद्राभ्रात् घः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र भवे छन्दसि
4-4-119 बर्हिषि दत्तम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् तत्र छन्दसि
4-4-120 दूतस्य भागकर्मणी प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् छन्दसि
4-4-121 रक्षोयातूनां हननी प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् छन्दसि
4-4-122 रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् छन्दसि
4-4-123 असुरस्य स्वम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छन्दसि
4-4-124 मायायाम् अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् छन्दसि असुरस्य
4-4-125 तद्वान् आसाम् उपधानः मन्त्रः इति इष्टकासु लुक् च मतोः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छन्दसि
4-4-126 अश्विमान् अण् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् छन्दसि तद्वान् आसाम् उपधानः मन्त्रः इति इष्टकास् लुक् च मतोः
4-4-127 वयस्यास् मूर्धः मतुप् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् छन्दसि
4-4-128 मत्वर्थे मासतन्वोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा यत् छन्दसि
4-4-129 मधोः ञ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
```

```
वा यत् छन्दसि मत्वर्थे
```

4-4-130 ओजसः अहिन यत्खौ प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा यत् छन्दसि मत्वर्थे

4-4-131 वेशोयशादेः भगात् यल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा यत् छन्दसि मत्वर्थे

4-4-132 ख च ? प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा यत् छन्दसि मत्वर्थे वेशोयशादेः भगात् यल्

4-4-133 पूर्वैः कृतम् इनयौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा यत् छन्दसि

4-4-134 अद्भिः संस्कृतम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छन्दसि

4-4-135 सहस्रेण सम्मितौ घः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा यत् छन्दसि

4-4-136 मतौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छन्दसि सहस्रेण सम्मितौ घः

4-4-137 सोमम् अर्हति यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छन्दसि

4-4-138 मये च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छन्दिस सोमम् अर्हिति यः

4-4-139 मधोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छन्दिस मये

4-4-140 वसोः समूहे च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा यत् छन्दसि मये

4-4-141 नक्षत्रात् घः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छन्दसि

4-4-142 सर्वदेवात् तातिल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा यत् छन्दसि

- 4-4-143 शिवशमरिष्टस्य करे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छन्दसि तातिल्
- 4-4-144 भावे च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छन्दिस तातिल् शिवशमरिष्टस्य
- 5-1-1 प्राक् क्रीतात् छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत्
- 5-1-2 उगवादिभ्य्H यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छः
- 5-1-3 कम्बलात् च सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छः यत्
- 5-1-4 विभाषा हिवरपूपादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छः यत्
- 5-1-5 तस्मै हितम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा यत् छः
- 5-1-6 शरीरावयवात् यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः तस्मै हितम्
- 5-1-7 खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः तस्मै हितम् यत्
- 5-1-8 अजाविभ्यां थ्यन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः तस्मै हितम्
- 5-1-9 आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात् खः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः तस्मै हितम्
- 5-1-10 सर्वपुरुषाभ्यां ण ढञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः तस्मै हितम्
- 5-1-11 माणवचरकाभ्यां खञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः तस्मै हितम्
- 5-1-12 तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः

- 5-1-13 छदिरुपधिबलेः ढञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः तदर्थं
- विकृतेः प्रकृतौ
- 5-1-14 ऋषभोपानहोः ञ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः तदर्थं
- विकृतेः प्रकृतौ
- 5-1-15 चर्मणोः अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः तदर्थं विकृतेः
- प्रकृतौ
- 5-1-16 तत् अस्य तत् अस्मिन् स्यात् इति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा छः
- 5-1-17 परिखायाः ढञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः तत् अस्य
- तत् अस्मिन् स्यात् इति
- 5-1-18 प्राग् वतेः ठञ् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः
- 5-1-19 आ अर्हात् अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः ठञ्
- 5-1-20 असमासे निष्कादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा छः ठञ् ठक्
- 5-1-21 शतात् च ठन्यतौ अशते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा छः ठञ् ठक्
- 5-1-22 सङ्ख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा छः ठञ् ठक्
- 5-1-23 वतोः इड् वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः ठञ् ठक् कन्
- 5-1-24 विंशतित्रिंशद्भ्यां ड्वुन् असञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां
- प्रथमात् वा छः ठञ् ठक्
- 5-1-25 कंसात् टिठन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा छः ठञ् ठक्
- 5-1-26 शूर्पात् अञ् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

```
वा छः ठञ् ठक्
```

5-1-27 शतमानविंशतिकसहस्रवसनात् अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां

प्रथमात् वा छः ठञ् ठक्

5-1-28 अध्यर्धपूर्वद्विगोः लुक् असञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा छः ठञ् ठक्

5-1-29 विभाषा कार्षापणसहस्राभ्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा छः ठञ् ठक् अध्यर्धपूर्वद्विगोः लुक्

5-1-30 द्वित्रिपूर्वात् निष्कात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा छः ठञ् ठक् अध्यर्धपूर्वद्विगोः लुक् विभाषा

5-1-31 बिस्तात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा छः ठञ् ठक् अध्यर्धपूर्वद्विगोः लुक् विभाषा द्वित्रिपूर्वात्

5-1-32 विंशतिकात् खः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा छः ठञ् ठक् अध्यर्धपूर्वद्विगोः

5-1-33 खार्याः ईकन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा छः ठञ् ठक् अध्यर्धपूर्वद्विगोः

5-1-34 पणपादमाषशतात् यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा छः ठञ् ठक् अध्यर्धपूर्वद्विगोः

5-1-35 शाणात् वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा छः ठञ् ठक् अध्यर्धपूर्वद्विगोः यत्

5-1-36 द्वित्रिपूर्वात् अण् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा छः ठञ् ठक् यत् शाणात्

5-1-37 तेन क्रीतम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक्

5-1-38 तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा ठञ् ठक्

- 5-1-39 गोद्ध्यचः सङ्ख्यापरिमाणाश्वादेः यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ
- 5-1-40 पुत्रात् छ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ यत्
- 5-1-41 सर्वभूमिपृथिवीभ्याम् अणञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ
- 5-1-42 तस्य ईश्वरः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् सर्वभूमिपृथिवीभ्याम् अणञौ
- 5-1-43 तत्र विदितः इति च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् सर्वभूमिपृथिवीभ्याम् अणञौ
- 5-1-44 लोकसर्वलोकात् ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक्
- 5-1-45 तस्य वापः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक्
- 5-1-46 पात्रात् ष्ठन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् वापः
- 5-1-47 तत् अस्मिन् वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदाः दीयते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक्
- 5-1-48 पूरणार्धात् ठन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् तत् अस्मिन् वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदाः दीयते
- 5-1-49 भागात् यत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् तत् अस्मिन् वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदाः दीयते ठन्
- 5-1-50 तत् ःअरति वहति आवहति भारात् वंशादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक्
- 5-1-51 वस्नद्रव्याभ्यां ठन् कनौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् तत् ःअरति वहति आवहति
- 5-1-52 सम्भवति अवहरति पचित प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

- वा ठञ् ठक् तत् ःअरति वहति आवहति
- 5-1-53 आढकाचितपात्रात् खः अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां
- प्रथमात् वा ठञ् ठक् तत् ःअरति वहति आवहति सम्भवति अवहरति पचति
- 5-1-54 द्विगोः ष्ठन् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् ठक् तत् ःअरति वहति आवहति सम्भवति अवहरति पचति आढकाचितपात्रात्
- 5-1-55 कुलिजात् लुक्खौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् ठक् तत् ःअरति वहति आवहति सम्भवति अवहरति पचति
- 5-1-56 सः अस्य अंसवस्नभृतयः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् ठक् ःअरति वहति आवहति
- 5-1-57 तत् अस्य परिमाणम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् ठक् ःअरति वहति आवहति
- 5-1-58 सङ्ख्यायाः सञ्ज्ञसङ्घसूत्राध्ययनेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां
- प्रथमात् वा ठञ् ठक् ःअरति वहति आवहति तत् अस्य परिमाणम्
- 5-1-59 पङ्क्तिविंशतित्रिंशच्चत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् ःअरति वहति आवहति तत् अस्य परिमाणम्
- 5-1-60 पञ्चद्दशतौ वर्गे वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक् तत् अस्य परिमाणम्
- 5-1-61 सप्तनः खञ् छन्दसि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् ठक् तत् अस्य परिमाणम् वर्गे
- 5-1-62 त्रिंशच्चत्वारिंशतोः ब्राह्मणे सञ्ज्ञायां डण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां
- प्रथमात् वा ठञ् ठक् तत् अस्य परिमाणम्
- 5-1-63 तत् अर्हति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् ठक्
- 5-1-64 छेदादिभ्यः नित्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् ठक् तत् अर्हति

```
5-1-65 शीर्षच्छेदात् यत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ठञ् ठक् तत् अर्हति नित्यम्
5-1-66 दण्डादिभ्यः यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ठञ् तत् अर्हति यत् च
5-1-67 छन्दिस च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् अर्हति यत्
5-1-68 पात्रात् घन् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ठञ् तत् अर्हति यत् च
5-1-69 कडङ्करदक्षिणात् छ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ठञ् तत् अर्हति यत् च
5-1-70 स्थालीबिलात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ठञ् तत् अर्हति यत् च
5-1-71 यज्ञर्त्विग्भ्यां घः खञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ठञ् तत् अर्हति
5-1-72 पारायणतुरायणचन्द्रायणं वर्तयति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ठञ् तत्
5-1-73 संशयम् आपन्नः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत्
5-1-74 योजनं गच्छति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत्
5-1-75 पथः ष्कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् गच्छति
5-1-76 पन्थः ण नित्यम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ठञ् तत् गच्छति पथः
5-1-77 उत्तरपथेन आहृतं च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
वा ठञ् गच्छति
5-1-78 कालात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ्
```

- 5-1-79 तेन निर्वृत्तम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् कालात्
- 5-1-80 तम् अधीष्टः भृतः भूतः भावी प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात्
- 5-1-81 मासात् वयसि यत्ख्ञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात्
- 5-1-82 द्विगोः यप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् कालात् वयसि
- 5-1-83 षण्मासात् ण्यत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात् वयसि यप्
- 5-1-84 अवयसि ठः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात् षण्मासात् ण्यत् च
- 5-1-85 सभायाः खः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् कालात्
- 5-1-86 द्विगोः वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात् सभायाः खः
- 5-1-87 रात्र्यहःसंवत्सरात् च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात् खः द्विगोः वा
- 5-1-88 वर्षात् लुक् च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात् खः द्विगोः वा
- 5-1-89 चित्तवति नित्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात् द्विगोः वर्षात्
- 5-1-90 षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात्
- 5-1-91 वत्सरान्तत् छः छन्दसि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात्
- 5-1-92 सम्परिपूर्वात् ख च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

- वा ठञ् कालात् वत्सरान्तत् छः छन्दसि
- 5-1-93 तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात्
- 5-1-94 तत् अस्य ब्रह्मचर्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात्
- 5-1-95 तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात्
- 5-1-96 तत्र च दीयते कार्यं भववत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात्
- 5-1-97 व्यष्टादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् कालात् तत्र दीयते कार्यं
- 5-1-98 तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् दीयते कार्यं
- 5-1-99 सम्पादिनि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ्
- 5-1-100 कर्मवेषात् यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ् सम्पादिनि
- 5-1-101 तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा ठञ्
- 5-1-102 योगात् यत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तस्मै
- प्रभवति
- 5-1-103 कर्मणः उक्तञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तस्मै
- प्रभवति
- 5-1-104 समयः तत् अस्य प्राप्तम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ्
- 5-1-105 ऋतोः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत्

#### अस्य प्राप्तम्

- 5-1-106 छन्दिस घस् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् अस्य प्राप्तम् ऋतोः
- 5-1-107 कालात् यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् अस्य प्राप्तम्
- 5-1-108 प्रकृष्टे ठञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् अस्य कालात्
- 5-1-109 प्रयोजनम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् अस्य
- 5-1-110 विशाखाषाढात् अण् मन्थदण्डयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् अस्य प्रयोजनम्
- 5-1-111 अनुप्रवचनादिभ्यः छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् अस्य प्रयोजनम्
- 5-1-112 समापनात् सपूर्वपदात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् अस्य प्रयोजनम् छः
- 5-1-113 ऐकागारिकट् चौरे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् अस्य प्रयोजनम्
- 5-1-114 आकालिकट् आद्यन्तवचने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ् तत् अस्य प्रयोजनम्
- 5-1-115 तेन तुल्यं क्रिया चेत् वितः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा ठञ्
- 5-1-116 तत्र तस्य इव प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा वितः
- 5-1-117 तत् अर्हम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा वितः
- 5-1-118 उपसर्गात् छन्दसि धात्वर्थे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-1-119 तस्य भावः स्त्वतलौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा

- 5-1-120 आ च त्वात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ
- 5-1-121 न नञ्पूर्वात् तत्पुरुषात् अचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः प्रत्ययः परः
- च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात्
- 5-1-122 पृथ्वादिभ्यः इमनिच् वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात्
- 5-1-123 वर्णदृढादिभ्यः ष्यत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् इमनिच् वा
- 5-1-124 गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् ष्यत्
- 5-1-125 स्तेनात् यत् नलोपः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि
- 5-1-126 सख्युः यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि
- 5-1-127 कपिज्ञात्योः ढक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि
- 5-1-128 पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः यक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि
- 5-1-129 प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्यः यञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि
- 5-1-130 हायनान्तयुवादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि
- 5-1-131 इगन्तात् च लघुपूर्वात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि अण्

- 5-1-132 योपधात् गुरूपोत्तमात् वुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि
- 5-1-133 द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि वुञ्
- 5-1-134 गोत्रचरणात् श्लाघात्याकारतदवेतेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि वुञ्
- 5-1-135 होत्राभ्यः छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि वुञ्
- 5-1-136 ब्रह्मणः त्वः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तस्य भावः स्त्वतलौ आ च त्वात् कर्मणि
- 5-2-1 धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा 5-2-2 ब्रीहिशाल्योः ढक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा धान्यानां

भवने क्षेत्रे

- 5-2-3 यवयवकषष्टिकात् यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा धान्यानां भवने क्षेत्रे
- 5-2-4 विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा धान्यानां भवने क्षेत्रे
- 5-2-5 सर्वचर्मणः कृतः खखञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-6 यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः खः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-7 तत् सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा खः
- 5-2-8 आप्रपदं प्राप्नोति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा खः तत्
- 5-2-9 अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा खः तत्

- 5-2-10 परोवरपरम्परपुत्रपौत्रम् अनुभवति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा खः तत्
- 5-2-11 अवारपारात्यन्तानुकामम् गामी प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा खः तत्
- 5-2-12 समांसमां विजायते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा खः तत्
- 5-2-13 अद्यश्वीना अवष्टब्धे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा खः तत् विजायते

- 5-2-14 आगवीनः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा खः तत्
- 5-2-15 अनुकु अलंगामी प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा खः तत्
- 5-2-16 अध्वनः यत्खौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अलंगामी
- 5-2-17 अभ्यमित्रात् छ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा तत् अलंगामी यत्खौ

- 5-2-18 गोष्ठात् खञ् भूतपूर्वे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत्
- 5-2-19 अश्वस्य एकाहगमः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् खञ्
- 5-2-20 शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् खञ्
- 5-2-21 ब्रातेन जीवति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् खञ्
- 5-2-22 साप्तपदीनं सख्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् खञ्
- 5-2-23 हैयङ्गवीनं सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा तत् खञ्

5-2-24 तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ <mark>प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः</mark>

च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत्

- 5-2-25 पक्षात् तिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् तस्य पाकमूले
- 5-2-26 तेन वित्तः चुञ्चुप्चणपौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत्

- 5-2-27 विनञ्भ्यां नानाञौ नसह प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत्
- 5-2-28 वेः शालच्छङ्कटचौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-29 सम्प्रोदः च कटच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा वेः
- 5-2-30 अवात् कुटारच् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कटच्
- 5-2-31 नते नासिकायाः सञ्ज्ञायां टीटञ्नाटज्भ्रटचः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-32 नेः बिडज्बिरीसचौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा नते नासिकायाः सञ्जायां
- 5-2-33 इनच्पिटच् चिकचि च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा नते नासिकायाः सञ्ज्ञायां नेः
- 5-2-34 उपाधिभ्यां त्यकन् आसन्नारूढयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा सञ्ज्ञायां
- 5-2-35 कर्मणि घटः अठच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-36 तत् अस्य सञ्जातं तारकादिभ्यः इतच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-37 प्रमाणे द्वयसज्दन्नञ्मात्रचः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य
- 5-2-38 पुरुषहस्तिभ्याम् अण् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य प्रमाणे द्वयसज्दघ्रञ्मात्रचः
- 5-2-39 यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-40 किमिदम्भ्यां वः घः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा वतुप्
- 5-2-41 किमः सङ्ख्यापरिमाणे डति च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा वतुप् वः घः
- 5-2-42 सङ्ख्यायाः अवयवे तयप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा

- 5-2-43 द्वित्रिभ्यां तयस्य अयच् वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-44 उभात् उदात्तः नित्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा अयच्

वा

- 5-2-45 तत् अस्मिन् अधिकम् इति दशान्तात् डः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-46 शदन्तविंशते च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्मिन् अधिकम् इति
- 5-2-47 सङ्ख्यायाः गुणस्य निमाने मयट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-48 तस्य पूरणे डट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा सङ्ख्यायाः
- 5-2-49 नान्तात् असङ्ख्यादेः मट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे डट्

- 5-2-50 थट् च छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे डट् नान्तात्
- 5-2-51 षट्कतिकतिपयचतुरां थुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे डट्

5-2-52 बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्

वा सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे डट्

- 5-2-53 वतोः इथुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे डट्
- 5-2-54 द्वेः तीयः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे
- 5-2-55 त्रेः सम्प्रसारणं च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे तीयः

- 5-2-56 विंशत्यादिभ्यः तमट् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां
- प्रथमात् वा सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे
- 5-2-57 नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सरत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां
- प्रथमात् वा सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे तमट्
- 5-2-58 षष्ठ्यादेः च असङ्ख्यादेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे तमट्
- 5-2-59 मतौ छः सूक्तसाम्नोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-60 अध्यायानुवाकयोः लुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा मतौ
- छ:
- 5-2-61 विमुक्तादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा मतौ
- छः अध्यायानुवाकयोः
- 5-2-62 गोषदादिभ्यः वुन् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा मतौ
- छः अध्यायानुवाकयोः
- 5-2-63 तत्र कुशलः पथः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा अध्यायानुवाकयोः वुन्
- 5-2-64 आकर्षादिभ्यः कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा अध्यायानुवाकयोः तत्र कुशलः
- 5-2-65 धनहिरण्यात् कामे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा अध्यायानुवाकयोः तत्र कन्
- 5-2-66 स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत्र कन्
- 5-2-67 उदराट् ठक् आद्यूने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात्
- वा तत्र कन् प्रसिते
- 5-2-68 सस्येन परिजातः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-69 अंशं हारी प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्

- 5-2-70 तन्त्रात् अचिरापहृते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-71 ब्राह्मणकोष्णिके सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन
- 5-2-72 शीतोष्णाभ्यां कारिणि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-73 अधिकम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-74 अनुकाभिकाभीकः कमिता प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-75 पार्श्वेन अन्विच्छति प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-76 अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन् अन्विच्छति
- 5-2-77 तावतिथं ग्रहणम् इति लुक् वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-78 स एषां ग्रामणीः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-79 शृङ्खलम् अस्य बन्धनं करभे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-80 उत्कः उन्मनाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-81 कालप्रयोजनात् रोगे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन्
- 5-2-82 तदस्मिन् अन्नं प्राये सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा कन
- 5-2-83 कुल्माषात् अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तदस्मिन् अन्नं प्राये सञ्ज्ञायाम्
- 5-2-84 श्रोत्रियन् छन्दः अधीते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-85 श्राद्धम् अनेन भुक्तम् इनि ठनौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-86 पूर्वात् इनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा अनेन

- 5-2-87 सपूर्वात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा अनेन पूर्वात् इनिः
- 5-2-88 इष्टादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा अनेन इनिः
- 5-2-89 छन्दिस परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातिर प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा इनिः
- 5-2-90 अनुपदि अन्वेष्टा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा इनिः
- 5-2-91 साक्षात् द्रष्टरि सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा इनिः
- 5-2-92 क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-93 इन्द्रियम् इन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तम् इति वा प्रत्ययः परः
- च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-94 तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा
- 5-2-95 रसादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-96 प्राणिस्थात् आतः लच् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-97 सिध्मादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् अन्यतरस्याम्
- 5-2-98 वत्सांसाभ्यां कामबले प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् अन्यतरस्याम्
- 5-2-99 फेनात् इलच् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् अन्यतरस्याम्
- 5-2-100 लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्

- 5-2-101 प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यः णः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-102 तपःसहस्राभ्यां विनीनी प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-103 अण् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् तपःसहस्राभ्यां
- 5-2-104 सिकताशर्कराभ्यां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् अण्
- 5-2-105 देशे लुबिलचौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् अण् सिकताशर्कराभ्यां च
- 5-2-106 दन्तः उन्नतः उरच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-107 ऊषशुषिमुष्कमधो रः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-108 द्युद्गभ्यां मः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-109 केशात् वा अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-110 गाण्ड्यजगात् सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् वा
- 5-2-111 काण्डाण्डात् ईरन्नीरचौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-112 रजःकृष्यासुतिपरिषदः वलच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्

- 5-2-113 दन्तशिखात् सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् वलच्
- 5-2-114 ज्योत्स्नातिमस्राशृङ्गिणोर्जस्विन्नूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः प्रत्ययः परः च <mark>आद्यदात्तः</mark>
- च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् सञ्ज्ञायाम्
- 5-2-115 अतः इनिठनौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-116 ब्रीह्यादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिठनौ
- 5-2-117 तुन्दादिभ्य इलत् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिठनौ
- 5-2-118 एकगोपूर्वात् ठञ् नित्यम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-119 शतसहस्रान्तात् च निष्कात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् ठञ्
- 5-2-120 रूपात् आहतप्रशंसयोः यप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-121 अस्मायामेधास्रजः विनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-122 बहुलं छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तिद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् विनिः
- 5-2-123 ऊर्णायाः युस् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-124 वाचः ग्मिनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्

- 5-2-125 आलजाटचौ बहुभाषिणि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् वाचः
- 5-2-126 स्वामिन् ऐश्वर्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-127 अर्शआदिभ्यः अच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-128 द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात् प्राणिस्थात् इनिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्
- 5-2-129 वातातीसाराभ्यां कुक् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिः
- 5-2-130 वयसि पूरणात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिः
- 5-2-131 सुखादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिः
- 5-2-132 धर्मशीलवर्णान्तात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिः
- 5-2-133 हस्तात् जातौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिः
- 5-2-134 वर्णात् ब्रह्मचारिणि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिः
- 5-2-135 पुष्करादिभ्यः देशे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिः
- 5-2-136 बलादिभ्यः मतुप् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिः

5-2-137 सञ्ज्ञायां मन्माभ्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इनिः

5-2-138 कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्

5-2-139 तुन्दिवलिवटेः भः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्

5-2-140 अहंशुभमोः युस् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्

5-3-1 प्राक् दिशः विभक्तिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः

5-3-2 किंसर्वनामबहुभ्यः अद्घादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः

5-3-3 इदमः इश् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः

5-3-4 एतेतौ रथोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः इदमः

5-3-5 एतदः अन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः

5-3-6 सर्वस्य सः अन्यतरस्यां दि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः

विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः

5-3-7 पञ्चम्याः तसिल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः

विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्घादिभ्यः

5-3-8 तसेः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः

अद्यादिभ्यः तसिल्

5-3-9 पर्यभिभ्यां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः

अद्यादिभ्यः तसिल्

5-3-10 सप्तम्याः त्रल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः

5-3-11 इदमः हः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः

अद्वादिभ्यः सप्तम्याः

5-3-12 किमः अत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः

अद्यादिभ्यः सप्तम्याः

5-3-13 वा ह च छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः

विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः सप्तम्याः किमः

5-3-14 इतराभ्यः अपि दृश्यन्ते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः

विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः सप्तम्याः

5-3-15 सर्वैकान्यिकंयत्तदः काले दा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः

विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः सप्तम्याः

5-3-16 इदमः र्हिल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः

अद्वादिभ्यः सप्तम्याः काले

5-3-17 अधुना प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः

अद्यादिभ्यः सप्तम्याः काले इदमः

5-3-18 दानीं च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः

अद्यादिभ्यः सप्तम्याः काले इदमः

5-3-19 तदः दा च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः

अद्यादिभ्यः सप्तम्याः काले दानीं

5-3-20 तयोः दार्हिलौ च छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः

विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः सप्तम्याः काले

5-3-21 अनद्यतने र्हिल् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः

विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः सप्तम्याः काले

सद्यःपरुत्परार्येषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः प्रत्ययः परः

च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः सप्तम्याः काले

5-3-23 प्रकारवचने थाल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः

विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः

5-3-24 इदमः थमुः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः

अद्यादिभ्यः प्रकारवचने

5-3-25 किमः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः

अद्वादिभ्यः प्रकारवचने थमुः

5-3-26 था हेतौ च च्छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्राक् दिशः

विभक्तिः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः प्रकारवचने किमः

5-3-27 दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च तद्धिताः किंसर्वनामबहुभ्यः अद्यादिभ्यः

5-3-28 दक्षिणोत्तराभ्याम् अतसुच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः

सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः

5-3-29 विभाषा परावराभ्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः

सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः अतसुच्

5-3-30 अञ्चेः लुक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः

दिग्देशकालेषु अस्तातिः

5-3-31 उपर्युपरिष्टात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः

दिग्देशकालेषु अस्तातिः

5-3-32 पश्चात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः

दिग्देशकालेषु अस्तातिः

5-3-33 पश्च पश्चा च च्छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः

```
सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः
```

5-3-34 उत्तराधरतक्षिणात् अतिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः

सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः

5-3-35 एनप् अन्यतरस्याम् अदूरे अपञ्चम्याः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः

सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः

5-3-36 दक्षिणात् आच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः

दिग्देशकालेषु अस्तातिः

5-3-37 आहि च दूरे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः

दिग्देशकालेषु अस्तातिः दक्षिणात् आच्

5-3-38 उत्तरात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः

दिग्देशकालेषु अस्तातिः आच्

5-3-39 पूर्वाधरावराणाम् असि पुरधवः च ऐषाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः

5-3-40 अस्ताति च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः

दिग्देशकालेषु अस्तातिः पूर्वाधरावराणाम् असि पुरधवः

5-3-41 विभाषा अवरस्य प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः दिक्शब्देभ्यः

सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः अस्ताति

5-3-42 सङ्ख्यायाः विधार्थे धा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः

5-3-43 अधिकरणविचाले च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः सङ्ख्यायाः धा

5-3-44 एकात् धः ध्यमुञ् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः धा

5-3-45 द्वित्र्योः च धमुञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः धा अन्यतरस्याम्

5-3-46 एधाच् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः धा अन्यतरस्याम् द्वित्र्योः

5-3-47 याप्ये पाशप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः

5-3-48 पूरणात् भागे तीयात् अन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः

- 5-3-49 प्राक् एकादशभ्यः अछन्दसि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः पूरणात् भागे अन्
- 5-3-50 षष्ठाष्टमाभ्यां ञ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः भागे अन् अछन्दिस
- 5-3-51 मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः भागे अन् षष्ठाष्टमाभ्यां
- 5-3-52 एकात् आकिनिच् च असहाये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः भागे कन्लुकौ
- 5-3-53 भूतपूर्वे चरट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः भागे
- 5-3-54 षष्ठ्याः रूप्य च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः भागे चरट्
- 5-3-55 अतिशायने तमबिष्ठनौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः भागे
- 5-3-56 तिङः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः भागे अतिशायने तमबिष्ठनौ
- 5-3-57 द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः भागे अतिशायने तिङः
- 5-3-58 अजादी गुणवचनात् एव प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः भागे तिङः
- 5-3-59 तुः छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः भागे तिङः अजादी
- 5-3-60 प्रशस्यस्य श्रः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः अजादी
- 5-3-61 ज्य च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः अजादी प्रशस्यस्य
- 5-3-62 वृद्धस्य च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः अजादी
- 5-3-63 अन्तिकबाढयोः नेदसाधौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः अजादी
- 5-3-64 युवाल्पयोः कन् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः अजादी
- 5-3-65 विन्मतोः लुक् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः तिङः अजादी
- 5-3-66 प्रशंसायां रूपप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः
- 5-3-67 ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः
- 5-3-68 विभाषा सुपः बहुच् पुरस्तात् तु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः ईषदसमाप्तौ
- 5-3-69 प्रकारवचने जातीयर् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः सुपः
- 5-3-70 प्राक् इवात् कः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः
- 5-3-71 अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक् टेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तिङः कः

- 5-3-72 कस्य च दः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः अकच् प्राक्
- 5-3-73 अज्ञाते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः
- 5-3-74 कुत्सिते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः
- 5-3-75 सञ्ज्ञायां कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः कुत्सिते
- 5-3-76 अनुकम्पायाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः कः
- 5-3-77 नीतौ च तद्युक्तात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः अनुकम्पायाम्
- 5-3-78 बह्वचः मनुष्यनाम्नः ठच् वा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः कः अनुकम्पायाम् नीतौ तद्युक्तात्
- 5-3-79 घनिलचौ च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
- च तद्धिताः कः अनुकम्पायाम् नीतौ तद्युक्तात् मनुष्यनाम्नः मनुष्यनाम्नः ठच् वा
- 5-3-80 प्राचाम् उपादेः अडज्वुचौ च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः कः अनुकम्पायाम् नीतौ तद्युक्तात् मनुष्यनाम्नः मनुष्यनाम्नः ठच् वा घनिलचौ
- 5-3-81 जातिनाम्नः कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः कः अनुकम्पायाम् नीतौ मनुष्यनाम्नः
- 5-3-82 अजिनान्तस्य उत्तरपदलोपः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः कः अनुकम्पायाम् मनुष्यनाम्नः कन्
- 5-3-83 ठाजादौ ऊर्ध्वं द्वितीयात् अचः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः लोपः
- 5-3-84 शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनां तृतीयात् प्रत्ययः परः च <mark>आद्यदात्तः</mark>
- च तद्धिताः कः लोपः अचः
- 5-3-85 अल्पे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः
- 5-3-86 ह्रस्वे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः
- 5-3-87 सञ्ज्ञायां कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः ह्रस्वे
- 5-3-88 कुटीशमीशुण्डाभ्यः रः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः
- 5-3-89 कुत्वाः डुपच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः

- 5-3-90 कासूगोणीभ्यां ष्टरच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः
- 5-3-91 वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यः च तनुत्वे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः
- 5-3-92 किंयत्तदः निर्धारणे द्वयोः एकस्य डतरच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः
- 5-3-93 वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः किंयत्तदः

### निर्धारणे एकस्य डतरच्

- 5-3-94 एकाअत् च प्राचाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः कः एकस्य डतरच् डतमच्
- 5-3-95 अवक्षेपणे कन् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः कः
- 5-3-96 इवे प्रतिकृतौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कः कन्
- 5-3-97 सञ्ज्ञायां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कन् इवे इवे प्रतिकृतौ
- 5-3-98 लुप् मनुष्ये प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः कन् इवे इवे प्रतिकृतौ सञ्ज्ञायां
- 5-3-99 जीविकार्थे च अपण्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः कन् इवे इवे प्रतिकृतौ सञ्ज्ञायां लुप्
- 5-3-100 देवपथादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः कन् इवे इवे प्रतिकृतौ सञ्ज्ञायां लुप्
- 5-3-101 वस्तेः ढञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे
- 5-3-102 शिलायाः ढः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे
- 5-3-103 शाखादिभ्यः यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे
- 5-3-104 द्रव्यं च भव्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे
- 5-3-105 कुशाग्रात् छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे
- 5-3-106 समासात् च तद्विषयात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे छः
- 5-3-107 शर्करादिभ्यः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे
- 5-3-108 अङ्गुल्यादिभ्यः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे
- 5-3-109 एकशालायाः ठच् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे ठक्
- 5-3-110 कर्कलोहितत् ईकक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे

- 5-3-111 प्रत्नपूर्वविश्वेमात् थाल् छन्दसि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः इवे
- 5-3-112 पूगात् ञ्यः अग्रामणीपूर्वात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-3-113 ब्रातच्फञोः अस्त्रियाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः ञ्यः
- 5-3-114 आयुधजीविसङ्घात् ञ्यट् वाहीकेषु अब्राह्मणराजन्यात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

### च तद्धिताः

- 5-3-115 वृकात् टेण्यण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः आयुधजीविसङ्घात्
- 5-3-116 दामन्यादित्रिगर्तषष्ठात् छः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः आयुधजीविसङ्घात्
- 5-3-117 पर्श्वादियौधेयादिभ्यम् अणञौ प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः आयुधजीविसङ्घात्
- 5-3-118 अभिजिद्विदभृच्छालाविच्छखावच्छमीवदूर्णावच्छुमदणः यञ् <mark>प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः</mark>

#### च तद्धिताः

- 5-3-119 ञ्यादयः तद्राजाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-1 पादशतस्य सङ्ख्यादेः वीप्सायां वुन्लोपः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-2 दण्डव्यवसर्गयोः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः पादशतस्य सङ्ख्यादेः वुन्लोपः च
- 5-4-3 स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-4 अनत्यन्तगतौ क्तात् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः कन्
- 5-4-5 न सामिवचने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कन् क्तात्
- 5-4-6 बृहत्याः आच्छादने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कन्
- 5-4-7 अषडक्षाशितङ्गु अलङ्कर्म अलम्पुरुषाः अध्युत्तरपदात् खः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

### च तद्धिताः

- 5-4-8 विभाषा अञ्चेः अदिक् स्त्रियाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः खः
- 5-4-9 जात्यन्तात् छ बन्धुनि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-10 स्थानान्तात् विभाषा सस्थानेन इति चेत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः छ
- 5-4-11 किमेत्तिङव्ययघात् आमु अद्रव्यप्रकर्षे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-12 अमु च छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः किमेत्तिङव्ययघात् आम् अद्रव्यप्रकर्षे

- 5-4-13 अनुगादिनः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-14 णचः स्त्रियाम् अञ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-15 अण् इनुणः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-16 विसारिणः मत्स्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः अण् इनुणः
- 5-4-17 सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-18 द्वित्रिचतुभ्यः सुच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः सङ्ख्यायाः

## क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्

5-4-19 एकस्य सकृत् च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः सङ्ख्यायाः

## क्रियाभ्यावृत्तिगणने सुच्

5-4-20 विभाषा बहोः धा अविप्रकृष्टकाले प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः सङ्ख्यायाः

# क्रियाभ्यावृत्तिगणने

- 5-4-21 तत् प्रकृतवचने मयट् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-22 समूहवत् च बहुषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तत् प्रकृतवचने मयट्
- 5-4-23 अनन्तावसथेतिहभेषजात् ञ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तत् प्रकृतवचने मयट्
- 5-4-24 देवतान्तात् तादर्थ्ये यत् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तत् प्रकृतवचने मयट्
- 5-4-25 पादार्घाभ्यां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तत् प्रकृतवचने मयट् तादर्थ्ये यत्
- 5-4-26 अतिथेः ञ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः तादर्थ्ये
- 5-4-27 देवात् तल् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-28 अवेः कः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-29 यावादिभ्यः कन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-30 लोहितात् मणौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कन्
- 5-4-31 वर्णे च अनित्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कन् लोहितात्
- 5-4-32 रक्ते प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कन् लोहितात् अनित्ये
- 5-4-33 कालात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कन् अनित्ये रक्ते

```
5-4-34 विनयादिभ्यः ठक् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
5-4-35 वाचः व्याहृतार्थायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः ठक्
5-4-36 तद्युक्तात् कर्मणः अण् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः व्याहृतार्थायाम्
5-4-37 ओषधेः अजातौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः अण्
5-4-38 प्रज्ञादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः अण्
5-4-39 मृदः तिकन् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
5-4-40 सस्रौ प्रशंसायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः मृदः
5-4-41 वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च च्छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः प्रशंसायाम्
5-4-42 बह्वल्पार्थात् शस् कारकात् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
5-4-43 सङ्ख्या एकवचनात् च वीप्सायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः कारकात् अन्यतरस्याम्
5-4-44 प्रतियोगे पञ्चम्याः तसिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः अन्यतरस्याम्
5-4-45 अपादाने च अहीयरुहोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः अन्यतरस्याम् पञ्चम्याः तसिः
5-4-46 अतिग्रहाव्यथनक्षेपेषु अकर्तरि तृतीयायाः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
च तद्धिताः अन्यतरस्याम् तसिः
5-4-47 हीयमानपापयोगात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः अन्यतरस्याम् तसिः अतिग्रहाव्यथनक्षेपेषु अकर्तरि तृतीयायाः
5-4-48 षष्ठ्याः व्याश्रये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः अन्यतरस्याम् तिसः
5-4-49 रोगात् च अपनयने प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः अन्यतरस्याम् तसिः षष्ठ्याः
5-4-50 कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
5-4-51 अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहोरजसां लोपः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः
5-4-52 विभाषा साति कार्त्स्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि
```

```
5-4-53 अभिविधौ सम्पदा च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कृभ्वस्तियोगे विभाषा साति
```

- 5-4-54 तदधीनवचने प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कृभ्वस्तियोगे साति सम्पदा
- 5-4-55 देये त्रा च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः कृभ्वस्तियोगे साति सम्पदा तदधीनवचने
- 5-4-56 देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्यभ्यः द्वितीयासप्तम्योः बहुलम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः कृभ्वस्तियोगे त्रा
- 5-4-57 अव्यक्तानुकरणात् द्व्यच् अवरार्धात् अनितौ डाच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
- च तद्धिताः कृभ्वस्तियोगे
- 5-4-58 कुञः द्वितीयतृतीयशम्बबीजात् कृषौ प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः डाच्
- 5-4-59 सङ्ख्यायाः च गुणान्तायाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः डाच् कृञः कृषौ
- 5-4-60 समयात् च यापनायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः डाच् कृञः
- 5-4-61 सपत्रनिष्पत्रात् अतिव्यथने प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः डाच् कृञः
- 5-4-62 निष्कुलात् निष्कोषणे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः डाच् कृञः
- 5-4-63 सुखप्रियात् आनुलोम्ये प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः डाच् कृञः
- 5-4-64 दुःखात् प्रातिलोम्ये प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः डाच् कृञः
- 5-4-65 शूलात् पाके प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः डाच् कृञः
- 5-4-66 सत्यात् अशपथे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः डाच् कृञः
- 5-4-67 मद्रात् परिवापणे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः डाच् कृञः
- 5-4-68 समासान्ताः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः
- 5-4-69 न पूजनात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः
- 5-4-70 किमः क्षेपे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः
- 5-4-71 नजः तत्पुरुषात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः
- 5-4-72 पथः विभाषा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः नञः तत्पुरुषात्
- 5-4-73 बहुब्रीहौ सङ्ख्येये डज् अबहुगणात् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः
- 5-4-74 ऋक्पूरब्धूःपथाम् अ अनक्षे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः

```
5-4-75 अच् प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्नः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः
5-4-76 अक्ष्णः अदर्शनात् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-77
अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तंदिवरात्रिंदि
वाहर्दिवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषद्भायुषय्यायुषर्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः प्रत्ययःप
रः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-78 ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-79 अवसमन्धेभ्यः तमसः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-80 श्वसः वसीयः श्रेयसः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-81 अन्ववतप्तात् रहसः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-82 प्रतेः उरसः सप्तमीस्थात् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-83 अनुगवम् आयामे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-84 द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-85 उपसर्गात् अध्वनः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-86 तत्पुरुषस्य अङ्गुलेः सङ्ख्या अव्ययादेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः अच्
5-4-87 अहःसर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्यात् च रात्रेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः अच् तत्पुरुषस्य सङ्ख्या अव्ययादेः
5-4-88 अह्नः अह्नः एतेभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य सङ्ख्या अव्ययादेः
5-4-89 न सङ्ख्यादेः समाहारे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य अहनः
5-4-90 उत्तमैकाभ्यां च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य अहनः
5-4-91 राजाहःसिखभ्यः टच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य
```

```
5-4-92 गोः अतद्वितलुकि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच्
5-4-93 अग्राख्यायाम् उरसः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच्
5-4-94 अनओश्मायःसरसां जातिसञ्ज्ञयोः <mark>प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः</mark>
च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच्
5-4-95 ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच्
5-4-96 अतेः शुनः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच्
5-4-97 उपमानात् अप्राणिषु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच् श्नः
5-4-98 उत्तरमृगपूर्वात् च सक्थ्नः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच् उपमानात्
5-4-99 नावः द्विगोः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच्
5-4-100 अर्धात् च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच् नावः द्विगोः
5-4-101 खार्याः प्राचाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच् द्विगोः अर्धात् च
5-4-102 द्वित्रिभ्याम् अञ्जलेः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच्
5-4-103 अनसन्तात् नपुंसकात् छन्दसि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच्
5-4-104 ब्रह्मणः जानपदाख्यायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच्
5-4-105 कुमहद्भ्याम् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः तत्पुरुषस्य टच् ब्रह्मणः
5-4-106 द्वन्द्वात् चुदषहान्तात् समाहारे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः टच्
5-4-107 अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः टच्
5-4-108 अनः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः टच् अव्ययीभावे
```

```
5-4-109 नपुंसकात् अन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः टच् अव्ययीभावे अनः
5-4-110 नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः टच् अव्ययीभावे नपुंसकात् अन्यतरस्याम्
5-4-111 झयः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः टच् अव्ययीभावे नपुंसकात्
अन्यतरस्याम्
5-4-112 गिरेः च सेनकस्य प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः टच् अव्ययीभावे
5-4-113 बहुब्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात् षच् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः
5-4-114 अङ्गुलेः दारुणि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुवीहौ स्वाङ्गात्
5-4-115 द्वित्रिभ्यां षः मूर्धः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-116 अप् पूरणीप्रमाण्योः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-117 अन्तर्बिहिभ्यां च लोम्नः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ अप्
5-4-118 अच् नासिकायाः सञ्ज्ञायां नसं च अस्थूलात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-119 उपसर्गात् च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ अच् नासिकायाः
5-4-120 सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ अच्
5-4-121 नञ्दुःसुभ्यः हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ अच्
5-4-122 नित्यमसिच् प्रजामेधयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः बहुत्रीहौ नञ्दुःसुभ्यः
5-4-123 बहुप्रजाः छन्दिस प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
```

```
च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ नित्यमसिच्
5-4-124 धर्मात् अनिच् केवलात् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-125 जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ अनिच्
5-4-126 दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ अनिच्
5-4-127 इच् कर्मव्यतिहारे प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-128 द्विदण्ड्यादिभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ इच्
5-4-129 प्रसम्भ्यां जानुनोः ज्ञुः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-130 ऊर्ध्वात् विभाषा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ जानुनोः
ज्ञः
5-4-131 ऊधसः अनङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुवीहौ
5-4-132 धनुषः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ अनङ्
5-4-133 वा सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ अनङ् धनुषः
5-4-134 जायायाः निङ् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-135 गन्धस्य इत् उत्पृतिसुसुरभिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-136 अल्पाख्यायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ गन्धस्य इत्
5-4-137 उपमानात् च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-138 पादस्य लोपः अहस्त्यादिभ्यः प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः बहुब्रीहौ उपमानात् च
5-4-139 कुम्भपदीषु च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-140 सङ्ख्यासुपूर्वस्य प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ
5-4-141 वयसि दन्तस्य दतु प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
```

```
च तद्धिताः समासान्ताः बहुत्रीहौ सङ्ख्यासुपूर्वस्य

5-4-142 छन्दिस च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुत्रीहौ दन्तस्य दतृ

5-4-143 स्त्रियां सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुत्रीहौ दन्तस्य दतृ

5-4-144 विभाषा श्यावारोकाभ्याम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः बहुत्रीहौ दन्तस्य दतृ

5-4-145 अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः
च तद्धिताः समासान्ताः बहुत्रीहौ दन्तस्य दतृ विभाषा

5-4-146 ककुदस्य अवस्थायां लोपः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुत्रीहौ लोपः

5-4-148 उद्विभ्यां काकुदस्य प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुत्रीहौ लोपः
```

5-4-151 उरःप्रभृतिभ्यः कप् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ

5-4-152 इनः स्त्रियाम् प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ कप्

5-4-153 नदी ऋतः च प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ कप्

5-4-155 न सञ्ज्ञायाम् प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुवीहौ कप्

5-4-156 ईयसः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ कप् न

5-4-157 वन्दिते भ्रातुः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ कप् न

5-4-158 ऋतः छन्दसि प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुवीहौ कप् न

5-4-159 नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ कप् न

5-4-154 शेषात् विभाषा प्रत्ययः परः च आद्यदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुवीहौ कप्

5-4-149 पूर्णात् विभाषा प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

5-4-150 सुहृदुर्हृदौ मित्रामित्रयोः प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः

च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ लोपः काकुदस्य

च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ लोपः

- 5-4-160 निष्प्रवाणिः च प्रत्ययः परः च आद्युदात्तः च तद्धिताः समासान्ताः बहुव्रीहौ कप् न
- 6-1-1 एकाचः द्वे प्रथमस्य
- 6-1-2 अजादेः द्वितीयस्य एकाचः द्वे प्रथमस्य
- 6-1-3 न न्द्राः संयोगादयः एकाचः द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य
- 6-1-4 पूर्वः अभ्यासः एकाचः द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य
- 6-1-5 उभे अभ्यस्तम् एकाचः द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य
- 6-1-6 जक् इत्यादयः षट् एकाचः द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य अभ्यस्तम्
- 6-1-7 तुजादीनां दीर्घः अभ्यासस्य एकाचः द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य
- 6-1-8 लिटि धातोः अनभ्यासस्य एकाचः द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य
- 6-1-9 सन्यङोः एकाचः द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य धातोः अनभ्यासस्य
- 6-1-10 श्लौ एकाचः द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य धातोः अनभ्यासस्य
- 6-1-11 चिङ एकाचः द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य धातोः अनभ्यासस्य
- 6-1-12 दाश्वान् साह्वान् मीढ्वान् च
- 6-1-13 ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योः तत्पुरुषे
- 6-1-14 बन्धुनि बहुव्रीहौ ष्यङः सम्प्रसारणं
- 6-1-15 वचिस्वपियजादीनां किति सम्प्रसारणं
- 6-1-16 ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनां ङिति
- च सम्प्रसारणं वचिस्वपियजादीनां किति
- 6-1-17 लिटि अभ्यासस्य

उभयेषाम् सम्प्रसारणं वचिस्वपियजादीनां ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनां

- 6-1-18 स्वापेः चङ्गि सम्प्रसारणं
- 6-1-19 स्वपिस्यमिव्येयां यङि सम्प्रसारणं
- 6-1-20 न वशः सम्प्रसारणं
- 6-1-21 चायः की सम्प्रसारणं

- 6-1-22 स्फायः स्फी निष्ठायाम् सम्प्रसारणं
- 6-1-23 स्त्यः प्रपूर्वस्य सम्प्रसारणं निष्ठायाम्
- 6-1-24 द्रवमूर्तिस्पर्शयोः श्यः सम्प्रसारणं निष्ठायाम्
- 6-1-25 प्रतेः च सम्प्रसारणं निष्ठायाम् श्यः
- 6-1-26 विभाषा अभ्यवपूर्वस्य सम्प्रसारणं निष्ठायाम् श्यः
- 6-1-27 शृतं पाके सम्प्रसारणं निष्ठायाम् विभाषा
- 6-1-28 प्यायः पी सम्प्रसारणं निष्ठायाम् विभाषा
- 6-1-29 लिड्यङोः च सम्प्रसारणं प्यायः पी
- 6-1-30 विभाषा श्वेः सम्प्रसारणं लिङ्यङोः च
- 6-1-31 णौ च संश्चङोः सम्प्रसारणं विभाषा श्वेः
- 6-1-32 ह्वः सम्प्रसारणम् <mark>णौ च संश्</mark>वङोः
- 6-1-33 अभ्यस्तस्य च ह्वः सम्प्रसारणम्
- 6-1-34 बहुलं छन्दिस ह्वः सम्प्रसारणम्
- 6-1-35 चायः की सम्प्रसारणम् छन्दिस
- 6-1-36 अपस्पृधेथाम् आनृचुः आनृहुः चिच्युषे तित्याज श्राताः श्रितम् आशीर्
- आशीर्ताः सम्प्रसारणम् छन्दसि
- 6-1-37 न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् सम्प्रसारणम्
- 6-1-38 लिटि वयः यः सम्प्रसारणम् न सम्प्रसारणम्
- 6-1-39 वः च अस्य अन्यतरस्यां किति सम्प्रसारणम् न सम्प्रसारणम् लिटि
- 6-1-40 वेञः सम्प्रसारणम् न सम्प्रसारणम् लिटि
- 6-1-41 ल्यपि च सम्प्रसारणम् न सम्प्रसारणम् वेञः
- 6-1-42 ज्यः च सम्प्रसारणम् न सम्प्रसारणम् ल्यपि
- 6-1-43 व्यः च सम्प्रसारणम् न सम्प्रसारणम् ल्यपि
- 6-1-44 विभाषा परेः सम्प्रसारणम् न सम्प्रसारणम् ल्यपि व्यः च

- 6-1-45 आत् येचः उपदेशे अशिति
- 6-1-46 नव्यः लिटि आत् येचः उपदेशे
- 6-1-47 स्फुरतिस्फुलत्योः घञि आत् येचः उपदेशे
- 6-1-48 क्रीङ्जीनां णौ आत् येचः उपदेशे
- 6-1-49 सिध्यतेः अपारलौकिके आत् येचः उपदेशे णौ
- 6-1-50 मीनातिमीनोतिदीङां ल्यपि च आत् येचः उपदेशे
- 6-1-51 विभाषा लीयतेः आत् येचः उपदेशे ल्यपि
- 6-1-52 खिदेः छन्दसि आत् येचः उपदेशे विभाषा
- 6-1-53 अपगुरः णमुलि आत् येचः उपदेशे विभाषा
- 6-1-54 चिस्फुरोः णौ आत् येचः उपदेशे विभाषा
- 6-1-55 प्रजने वीयते आत् येचः उपदेशे विभाषा णौ
- 6-1-56 बिभेतेः हेतुभये आत् येचः उपदेशे विभाषा णौ
- 6-1-57 नित्यं स्मयतेः आत् येचः उपदेशे णौ हेतुभये
- 6-1-58 सृजिदृशोः झलि अम् अकिति उपदेशे
- 6-1-59 अनुदात्तस्य च ऋदुपधस्य अन्यतरस्याम् उपदेशे झलि अम् अिित
- 6-1-60 शीर्षन् छन्दिस उपदेशे
- 6-1-61 ये च तद्धिते उपदेशे छन्दिस
- 6-1-62 अचि शीर्षः उपदेशे
- 6-1-63 पद्दन्नोमास्हन्निशसन्यूषन्दोषन्यकञ्छकन्नुदन्नासञ्छस्प्रभृतिषु उपदेशे
- 6-1-64 धात्वादेः षः सः उपदेशे
- 6-1-65 णः नः उपदेशे धात्वादेः
- 6-1-66 लोपः व्योः वलि उपदेशे
- 6-1-67 वेः अपृक्तस्य उपदेशे
- 6-1-68 हल्ङ्याब्भ्यः दीर्घात् सुतिसि अपृक्तं हल्

- 6-1-69 एङ्हस्वात् सम्बुद्धेः हल्
- 6-1-70 शेः छन्दिस बहुलम्
- 6-1-71 ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्
- 6-1-72 संहितायाम् हस्वस्य तुक्
- 6-1-73 छे च हस्वस्य तुक् संहितायाम्
- 6-1-74 आङ्गाङोः च तुक् संहितायाम् छे
- 6-1-75 दीर्घात् तुक् संहितायाम् छे
- 6-1-76 पदान्तात् वा तुक् संहितायाम् छे
- 6-1-77 इकः यण् अचि संहितायाम्
- 6-1-78 एचः अयवायावः संहितायाम् अचि
- 6-1-79 वान्तः यि प्रत्यये संहितायाम् अचि एचः
- 6-1-80 धातोः तन्निमित्तस्य एव संहितायाम् अचि एचः वान्तः प्रत्यये
- 6-1-81 क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे संहितायाम् अचि एचः प्रत्यये धातोः
- 6-1-82 क्रय्यः तदर्थे संहितायाम् अचि एचः प्रत्यये धातोः
- 6-1-83 भय्यप्रवय्ये च छन्दिस संहितायाम् अचि एचः प्रत्यये धातोः
- 6-1-84 एकः पूर्वपरयोः संहितायाम् अचि
- 6-1-85 अन्तादिवत् च संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः
- 6-1-86 षत्वतुकोः असिद्धः संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः
- 6-1-87 आद् गुणः संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः
- 6-1-88 वृद्धिः एचि संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः आद्
- 6-1-89 एत्येधत्यूठ्सु संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः आद् वृद्धिः एचि
- 6-1-90 आटः च संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः आद् वृद्धिः
- 6-1-91 उपसर्गात् ऋति धातौ संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः आद् वृद्धिः
- 6-1-92 वा सुपि आपिशलेः संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः आद् वृद्धिः उपसर्गात् ऋति धातौ

- 6-1-93 आ औत् अम्शसोः संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः आद् उपसर्गात् धातौ
- 6-1-94 एङि पररूपम् संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः आद् उपसर्गात् धातौ
- 6-1-95 ओमाङोः च संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः आद् पररूपम्
- 6-1-96 उसि अपदान्तात् संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः आद् पररूपम्
- 6-1-97 अतः गुणे संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः पररूपम् अपदान्तात्
- 6-1-98 अव्यक्तानुकरणस्य अतः इतौ संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः पररूपम्
- 6-1-99 न आम्रेडितस्य अन्त्यस्य तु वा संहितायाम् अचि एकः
- पूर्वपरयोः पररूपम् अव्यक्तानुकरणस्य अतः इतौ
- 6-1-100 नित्यम् आम्रेडिते डाचि संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः पररूपम् अव्यक्तानुकरणस्य
- 6-1-101 अकः सवर्णे दीर्घः संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः
- 6-1-102 प्रथमयोः पूर्वसवर्णः संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः अकः दीर्घः
- 6-1-103 तस्मात् शसः नः पुंसि संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः अकः दीर्घः पूर्वसवर्णः
- 6-1-104 न आत् इचि संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः अकः दीर्घः पूर्वसवर्णः
- 6-1-105 दीर्घात् जिस च संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः अकः दीर्घः पूर्वसवर्णः न आत् इचि
- 6-1-106 वा छन्दिस संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः अकः दीर्घः पूर्वसवर्णः इचि दीर्घात् जिस च
- 6-1-107 अमि पूर्वः संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः अकः
- 6-1-108 सम्प्रसारणात् च संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः पूर्वः
- 6-1-109 एङः पदान्तात् अति संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः पूर्वः
- 6-1-110 ङसिङसोः च संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः पूर्वः एङः अति
- 6-1-111 ऋतः उत् संहितायाम् अचि एकः पूर्वपरयोः अति ङसिङसोः
- 6-1-112 ख्यत्यात् परस्य संहितायाम् अचि अति ङसिङसोः
- 6-1-113 अतः रोः अप्लुतात् अप्लुते संहितायाम् अचि अति
- 6-1-114 हिश च संहितायाम् अचि अतः रोः अप्लुतात्
- 6-1-115 प्रकृत्या अन्तः पादम् अव्यपरे संहितायाम् अचि

- 6-1-116 अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च संहितायाम् अचि प्रकृत्या अन्तः
- 6-1-117 यजुषि उरः संहितायाम् अचि प्रकृत्या
- 6-1-118 आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे म्बे म्बाले अम्बिके पूर्वे संहितायाम् अचि प्रकृत्या यजुषि
- 6-1-119 अङ्गे इत्यादौ च संहितायाम् अचि प्रकृत्या यजुषि
- 6-1-120 अनुदात्ते च कुधपरे संहितायाम् अचि प्रकृत्या यजुषि
- 6-1-121 अवपथासि च संहितायाम् अचि प्रकृत्या यज्षि अनुदात्ते
- 6-1-122 सर्वत्र विभाषा गोः संहितायाम् अचि प्रकृत्या
- 6-1-123 अवङ् स्फोटायनस्य संहितायाम् अचि प्रकृत्या विभाषा गोः
- 6-1-124 इन्द्रे च संहितायाम् अचि प्रकृत्या गोः अवङ्
- 6-1-125 प्लुतप्रगृह्याः अचि नित्यम् संहितायाम् अचि प्रकृत्या
- 6-1-126 आङः अनुनासिकः छन्दसि संहितायाम् प्रकृत्या अचि नित्यम्
- 6-1-127 इकः असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वः च संहितायाम् प्रकृत्या अचि नित्यम्
- 6-1-128 ऋत्यकः च संहितायाम् प्रकृत्या अचि नित्यम् शाकल्यस्य ह्रस्वः च
- 6-1-129 अप्लुतवत् उपस्थिते संहितायाम् प्रकृत्या अचि नित्यम्
- 6-1-130 ई चाक्रवर्मणस्य संहितायाम् प्रकृत्या अचि नित्यम् अप्लुतवत्
- 6-1-131 दिवः उत् संहितायाम्
- 6-1-132 एतत्तदोः सुलोपः अकः अनञ् समासे हलि संहितायाम्
- 6-1-133 स्यः छन्दिस बहुलम् संहितायाम् सुलोपः हिल
- 6-1-134 सः अचि लोपे चेत् पादपूरणम् संहितायाम् सुलोपः
- 6-1-135 सुट् कात् पूर्वः संहितायाम्
- 6-1-136 अड् अभ्यासव्यवाये अपि संहितायाम् सुट्
- 6-1-137 सम्परिभ्यम् करोतौ भूषणे संहितायाम् सुट्
- 6-1-138 समवाये च संहितायाम् सुट् सम्परिभ्यम् करोतौ
- 6-1-139 उपात् प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु संहितायाम् सुट् करोतौ

- 6-1-140 किरतौ लवने संहितायाम् सुट् उपात्
- 6-1-141 हिंसायां प्रतेः च संहितायाम् सुट् उपात् किरतौ
- 6-1-142 अपात् चतुष्पाच्छकुनिषु आलेखने संहितायाम् सुट् किरतौ
- 6-1-143 कुस्तुम्बुरूणि जातिः संहितायाम् सुट्
- 6-1-144 अपरस्पराः क्रियासातत्ये संहितायाम् सुट्
- 6-1-145 गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु संहितायाम् सुट्
- 6-1-146 आस्पदं प्रतिष्ठायाम् संहितायाम् सुट्
- 6-1-147 आश्चर्यम् अनित्ये संहितायाम् सुट्
- 6-1-148 वर्चस्के अवस्करः संहितायाम् सुट्
- 6-1-149 अपस्करः रथाङ्गम् संहितायाम् सुट्
- 6-1-150 विष्किरः शकुनिर्विकिरो वा संहितायाम् सुट्
- 6-1-151 हस्वात् चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे संहितायाम् सुट्
- 6-1-152 प्रतिष्कशः च कशेः संहितायाम् सुट्
- 6-1-153 प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रौ ऋषी संहितायाम् सुट्
- 6-1-154 मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः संहितायाम् सुट्
- 6-1-155 कास्तीराजस्तुन्दे नगरे संहितायाम् सुट्
- 6-1-156 कारस्करः वृक्षः संहितायाम् सुट्
- 6-1-157 पारस्करप्रभृतीनि च सञ्ज्ञायाम् संहितायाम् सुट्
- 6-1-158 अनुदात्तं पदम् एकवर्जम् संहितायाम्
- 6-1-159 कर्षात्वतः घञः अन्तः उदात्तः
- 6-1-160 उञ्छादीनां च अन्तः उदात्तः
- 6-1-161 अनुदात्तस्य च यत्र उदात्तलोपः अन्तः उदात्तः
- 6-1-162 धातोः अन्तः उदात्तः
- 6-1-163 चितः अन्तः उदात्तः

- 6-1-164 तद्धितस्य अन्तः उदात्तः चितः
- 6-1-165 कितः अन्तः उदात्तः तद्धितस्य
- 6-1-166 तिसृभ्यः जसः अन्तः उदात्तः
- 6-1-167 चतुरः शसि अन्तः उदात्तः
- 6-1-168 सौ एकाचः तृतीयादिः विभक्तिः अन्तः उदात्तः
- 6-1-169 अन्तोदात्तात् उत्तरपदात् अन्यतरस्याम् अनित्यसमासे <mark>अन्तः</mark> उदात्तः <mark>एकाचः</mark>

## तृतीयादिः विभक्तिः

- 6-1-170 अञ्चेः छन्दसि असर्वनामस्थानम् अन्तः उदात्तः विभक्तिः अन्तोदात्तात्
- 6-1-171 ऊडिदम्पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः अन्तः उदात्तः विभक्तिः अन्तोदात्तात् अञ्चेः छन्दिस असर्वनामस्थानम्
- 6-1-172 अष्टनः दीर्घात् अन्तः उदात्तः विभक्तिः अन्तोदात्तात् अञ्चेः छन्दसि असर्वनामस्थानम्
- 6-1-173 शतुः अनुमः नद्यजादी अन्तः उदात्तः विभक्तिः अन्तोदात्तात् अञ्चेः छन्दिस असर्वनामस्थानम्
- 6-1-174 उदात्तयणः हल्पूर्वात् अन्तः उदात्तः विभक्तिः अन्तोदात्तात् अञ्चेः छन्दिस असर्वनामस्थानम् नद्यजादी
- 6-1-175 न ऊङ्धात्वोः अन्तः उदात्तः विभक्तिः अन्तोदात्तात् अञ्चेः छन्दिस असर्वनामस्थानम् नद्यजादी उदात्तयणः हल्पूर्वात्
- 6-1-176 ह्रस्व नुड्भ्यां मतुप् अन्तः उदात्तः विभक्तिः अन्तोदात्तात्
- 6-1-177 नाम् अन्यतरस्याम् अन्तः उदात्तः विभक्तिः अन्तोदात्तात् ह्रस्व
- 6-1-178 ङ्याः छन्दिस बहुलम् अन्तः उदात्तः विभक्तिः नाम् अन्यतरस्याम्
- 6-1-179 षट्त्रिचतुभ्यः हलादिः अन्तः उदात्तः विभक्तिः नाम् अन्यतरस्याम्
- 6-1-180 झिल उपोत्तमम् अन्तः उदात्तः विभक्तिः नाम् अन्यतरस्याम् षट्त्रिचतुर्भ्यः
- 6-1-181 विभाषा भाषायाम् अन्तः उदात्तः विभक्तिः नाम् अन्यतरस्याम् षट्त्रिचतुर्भ्यः झलि उपोत्तमम्

- 6-1-182 न गोश्वन्साववर्णराडङ्क्रङ्क्रङ्क्रुद्ध्यः अन्तः उदात्तः विभक्तिः नाम् अन्यतरस्याम्
- 6-1-183 दिवः झल् अन्तः उदात्तः विभक्तिः नाम् अन्यतरस्याम् न
- 6-1-184 न च अन्यतरस्याम् अन्तः उदात्तः विभक्तिः नाम् अन्यतरस्याम् न झल्
- 6-1-185 तित् स्वरितम् अन्तः उदात्तः नाम् अन्यतरस्याम्
- 6-1-186 तासि अनुदात्तेत् ङित् अदुपदेशात् लसार्वधातुक् अम् अनुदात्तम् अन्ह्विङोः उदात्तः नाम् अन्यतरस्याम्
- 6-1-187 आदिः सिचः अन्यतरस्याम् उदात्तः नाम् अन्यतरस्याम् सार्वधातुक्
- 6-1-188 स्वपादिहिंसाम् अचि अनिटि उदात्तः सार्वधातुक् आदिः अन्यतरस्याम्
- 6-1-189 अभ्यस्तानाम् आदिः उदात्तः सार्वधातुक् अचि अनिटि
- 6-1-190 अनुदात्ते च उदात्तः सार्वधातुक् अभ्यस्तानाम् आदिः
- 6-1-191 सर्वस्य सुपि उदात्तः सार्वधातुक् अभ्यस्तानाम् आदिः
- 6-1-192 भीह्रीभृहुमदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात्पूर्वं पिति उदात्तः सार्वधातुक् अभ्यस्तानाम्
- 6-1-193 लिति उदात्तः प्रत्ययात्पूर्वं पिति
- 6-1-194 आदिः णमुलि अन्यतरस्याम् उदात्तः
- 6-1-195 अचः कर्तृयकि उदात्तः आदिः अन्यतरस्याम्
- 6-1-196 थिल च सेटि इट् अन्तः वा उदात्तः आदिः अन्यतरस्याम्
- 6-1-197 ञ्निति आदि नित्यम् उदात्तः
- 6-1-198 आमन्त्रितस्य च उदात्तः आदि
- 6-1-199 पथिमथोः सर्वनामस्थाने उदात्तः आदि
- 6-1-200 अन्तः च तवै युगपत् उदात्तः आदि
- 6-1-201 क्षयः निवासे उदात्तः आदि
- 6-1-202 जयः करणम् उदात्तः आदि
- 6-1-203 वृषादीनां च उदात्तः आदि
- 6-1-204 सञ्ज्ञायाम् उपमानम् <mark>उदात्तः</mark> आदि

- 6-1-205 निष्ठा च द्व्यज् अनात् उदात्तः आदि सञ्ज्ञायाम् उपमानम्
- 6-1-206 शुष्कधृष्टौ उदात्तः आदि
- 6-1-207 आशितः कर्ता उदात्तः आदि
- 6-1-208 रिक्ते विभाषा उदात्तः आदि
- 6-1-209 जुष्टार्पिते च छन्दिस उदात्तः आदि विभाषा
- 6-1-210 नित्यं मन्त्रे उदात्तः आदि जुष्टार्पिते
- 6-1-211 युष्मदस्मदोः ङसि उदात्तः आदि
- 6-1-212 ङिय च उदात्तः आदि युष्मदस्मदोः
- 6-1-213 यतः अनावः उदात्तः आदि
- 6-1-214 ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः उदात्तः आदि
- 6-1-215 विभाषा वेण्विन्धानयोः उदात्तः आदि
- 6-1-216 त्यागरागहासकुहश्वठक्रथानाम् उदात्तः आदि विभाषा
- 6-1-217 उपोत्तमं रिति उदात्तः
- 6-1-218 चङि अन्यतरस्याम् उदात्तः उपोत्तमं
- 6-1-219 मतोः पूर्वम् आत् सञ्ज्ञायां स्त्रियाम् उदात्तः
- 6-1-220 अन्तः अवत्याः उदात्तः सञ्ज्ञायां
- 6-1-221 ईवत्याः सञ्ज्ञायां अन्तः
- 6-1-222 चौ अन्तः
- 6-1-223 समासस्य अन्तः
- 6-2-1 बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-2 तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-3 वर्णः वर्णेषु अनेते प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-4 गाधलवणयोः प्रमाणे प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-5 दायाद्यं दायादे प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे

- 6-2-6 प्रतिबन्धि चिरकुच्छ्रयोः प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-7 पदे अपदेशे प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-8 निवाते वातत्राणे प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-9 शारदे अनार्तवे प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-10 अध्वर्युकषाययोः जातौ प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-11 सदशप्रतिरूपयोः सादृश्ये प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-12 द्विगौ प्रमाणे प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-13 गन्तव्यपण्यं वाणिजे प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-14 मात्रोपज्ञोपक्रमछाये नपुंसके प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-15 सुखप्रिययोः हिते प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-16 प्रीतौ च प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे सुखप्रिययोः
- 6-2-17 स्वं स्वामिनि प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-18 पत्यौ ऐश्वर्ये प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-19 न भूवाक्चिद्दिधिषु प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे पत्यौ ऐश्वर्ये
- 6-2-20 वा भुवनम् प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे पत्यौ ऐश्वर्ये
- 6-2-21 आशङ्काबाधनेदीयस्सु संभावने प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-22 पूर्वे भूतपूर्वे प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-23 सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्ये प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-24 विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु प्रकृत्या पूर्वपदम् तत्पुरुषे
- 6-2-25 श्रज्यावमकन्पापवत्सु भावे कर्मधारये प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-26 कुमारः च प्रकृत्या पूर्वपदम् कर्मधारये
- 6-2-27 आदिः प्रत्येनसि प्रकृत्या पूर्वपदम् कर्मधारये कुमारः
- 6-2-28 पूगेषु अन्यतरस्याम् प्रकृत्या पूर्वपदम् कर्मधारये कुमारः आदिः
- 6-2-29 इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ प्रकृत्या पूर्वपदम्

- 6-2-30 बहु अन्यतरस्याम् प्रकृत्या पूर्वपदम् इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ
- 6-2-31 दिष्टिवितस्त्योः च प्रकृत्या पूर्वपदम् द्विगौ अन्यतरस्याम्
- 6-2-32 सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेषु अकालात् प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-33 परिप्रत्युपापाः वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-34 राजन्यबहुवचनद्वन्द्वे अन्धकवृष्णिषु प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-35 सङ्ख्या प्रकृत्या पूर्वपदम् द्वन्द्वे
- 6-2-36 आचार्योपसर्जनः च अन्तेवासी प्रकृत्या पूर्वपदम् द्वन्द्वे
- 6-2-37 कार्तकौजपादयः च प्रकृत्या पूर्वपदम् द्वन्द्वे
- 6-2-38 महान् ब्रीह्यपराह्णगृष्टीष्वासजाबालभारभारतहैलिहिलरौरवप्रवृद्धेषु प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-39 क्ष्लिकः च वैश्वदेवे प्रकृत्या पूर्वपदम् महान्
- 6-2-40 उष्ट्रः सादिवाम्योः प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-41 गौः सादसादिसारथिषु प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-42 कुरुगार्हपतरिक्तगुर्वसूतजरत्यश्लीलदृढरूपा पारेवडवातैतिलकद्रूपण्यकम्बलः दासीभाराणां
- च प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-43 चतुर्थी तदर्थे प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-44 अर्थे प्रकृत्या पूर्वपदम् चतुर्थी
- 6-2-45 क्ते च प्रकृत्या पूर्वपदम् चतुर्थी
- 6-2-46 कर्मधारये अनिष्ठा प्रकृत्या पूर्वपदम् के
- 6-2-47 अहीने द्वितीया प्रकृत्या पूर्वपदम् के
- 6-2-48 तृतीया कर्मणि प्रकृत्या पूर्वपदम् के
- 6-2-49 गतिः अनन्तरः प्रकृत्या पूर्वपदम् क्ते कर्मणि
- 6-2-50 तादौ च निति कृति अतौ प्रकृत्या पूर्वपदम् गतिः अनन्तरः
- 6-2-51 तवै च अन्तः च युगपत् प्रकृत्या पूर्वपदम् गतिः अनन्तरः
- 6-2-52 अनिगन्तः अञ्चतौ वप्रत्यये प्रकृत्या पूर्वपदम् गतिः

- 6-2-53 न्यधी च प्रकृत्या पूर्वपदम् अञ्चतौ वप्रत्यये
- 6-2-54 ईषत् अन्यतरस्याम् प्रकृत्या पूर्वपदम्
- 6-2-55 हिरण्यपरिमाणं धने प्रकृत्या पूर्वपदम् अन्यतरस्याम्
- 6-2-56 प्रथमः अचिरोपसम्पत्तौ प्रकृत्या पूर्वपदम् अन्यतरस्याम्
- 6-2-57 कतरकतमौ कर्मधारये प्रकृत्या पूर्वपदम् अन्यतरस्याम्
- 6-2-58 आर्यः ब्राह्मणकुमारयोः प्रकृत्या पूर्वपदम् अन्यतरस्याम् कर्मधारये
- 6-2-59 राजा च प्रकृत्या पूर्वपदम् अन्यतरस्याम् कर्मधारये ब्राह्मणकुमारयोः
- 6-2-60 षष्ठी प्रत्येनसि प्रकृत्या पूर्वपदम् अन्यतरस्याम् राजा
- 6-2-61 क्ते नित्यार्थे प्रकृत्या पूर्वपदम् अन्यतरस्याम्
- 6-2-62 ग्रामः शिल्पिन प्रकृत्या पूर्वपदम् अन्यतरस्याम्
- 6-2-63 राजा च प्रशंसायाम् प्रकृत्या पूर्वपदम् अन्यतरस्याम् शिल्पिन
- 6-2-64 आदिः उदात्तः पूर्वपदम्
- 6-2-65 सप्तमीहारिणौ धर्म्ये अहरणे पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-66 युक्ते च पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-67 विभाषा अध्यक्षे पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-68 पापं च शिल्पिन पूर्वपदम् आदिः उदात्तः विभाषा
- 6-2-69 गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु क्षेपे पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-70 अङ्गानि मैरेये पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-71 भक्ताख्याः तदर्थेषु पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-72 गोबिडालसिंहसैन्धवेषु उपमाने पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-73 अके जीविकार्थे पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-74 प्राचां क्रीडायाम् पूर्वपदम् आदिः उदात्तः अके
- 6-2-75 अणि नियुक्ते पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-76 शिल्पिन च अकृञः पूर्वपदम् आदिः उदात्तः <mark>अणि</mark>

- 6-2-77 सञ्ज्ञायां च पूर्वपदम् आदिः उदात्तः अणि च अकुञः
- 6-2-78 गोतन्तियवं पाले पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-79 णिनि पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-80 उपमानं शब्दार्थकृतौ एव पूर्वपदम् आदिः उदात्तः णिनि
- 6-2-81 युक्तारोह्यादयः च पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-82 दीर्घकाशतुषभ्राष्ट्रवटं जे पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-83 अन्त्यात् पूर्वं बह्वचः पूर्वपदम् आदिः उदात्तः जे
- 6-2-84 ग्रामे अनिवसन्तः पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-85 घोषादिषु च पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-86 छात्र्यादयः शालायाम् पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-87 प्रस्थे अवृद्धं अकर्क्यादीनाम् पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-88 मालादीनां च पूर्वपदम् आदिः उदात्तः प्रस्थे
- 6-2-89 अमहन्नवं नगरे अनुदीचाम् पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-90 अर्मे च अवर्णं द्व्यच्त्र्यच् पूर्वपदम् आदिः उदात्तः
- 6-2-91 न भूताधिकसञ्जीवमद्राश्मकज्जलम् पूर्वपदम् आदिः उदात्तः अर्मे
- 6-2-92 अन्तः पूर्वपदम्
- 6-2-93 सर्वं गुणकात्रुयें पूर्वपदम् अन्तः
- 6-2-94 सञ्ज्ञायां गिरिनिकाययोः पूर्वपदम् अन्तः
- 6-2-95 कुमार्यां वयसि पूर्वपदम् अन्तः
- 6-2-96 उदके अकेवले पूर्वपदम् अन्तः
- 6-2-97 द्विगौ क्रतौ पूर्वपदम् अन्तः
- 6-2-98 सभायां नपुंसके पूर्वपदम् अन्तः
- 6-2-99 पुरे प्राचाम् पूर्वपदम् अन्तः
- 6-2-100 अरिष्टगौडपूर्वे च पूर्वपदम् अन्तः पुरे

- 6-2-101 न हास्तिनफलकमार्देयाः पूर्वपदम् अन्तः पुरे
- 6-2-102 कुसूलकूपकुम्भशालं बिले पूर्वपदम् अन्तः
- 6-2-103 दिक्शब्दाः ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु पूर्वपदम् अन्तः
- 6-2-104 आचार्योपसर्जनः च अन्तेवासिनि पूर्वपदम् अन्तः दिक्शब्दाः
- 6-2-105 उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च पूर्वपदम् अन्तः दिक्शब्दाः
- 6-2-106 बहुव्रीहौ विश्वं सञ्ज्ञायाम् पूर्वपदम् अन्तः
- 6-2-107 उदराश्वेषुषु पूर्वपदम् अन्तः बहुव्रीहौ सञ्ज्ञायाम्
- 6-2-108 क्षेपे पूर्वपदम् अन्तः बहुब्रीहौ सञ्ज्ञायाम् उदराश्वेषुषु
- 6-2-109 नदी बन्धुनि पूर्वपदम् अन्तः बहुब्रीहौ
- 6-2-110 निष्ठा उपसर्गपूर्वम् अन्यतरस्याम् अन्तः बहुव्रीहौ
- 6-2-111 उत्तरपदात् इः बहुब्रीहौ
- 6-2-112 कर्णः वर्णलक्षणात् बहुव्रीहौ उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः
- 6-2-113 सञ्ज्ञौपम्ययोः च बहुव्रीहौ उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः कर्णः
- 6-2-114 कण्ठपृष्ठग्रीवाजङ्घम् च बहुब्रीहौ उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः सञ्ज्ञौपम्ययोः च
- 6-2-115 शृङ्गम् अवस्थायां च बहुव्रीहौ उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः सञ्ज्ञौपम्ययोः च
- 6-2-116 नञः जरमरमित्रमृताः बहुव्रीहौ उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः
- 6-2-117 सोः मनसी अलोमोषसी बहुत्रीहौ उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः
- 6-2-118 क्रत्वादयः च बहुव्रीहौ उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः सोः
- 6-2-119 आद्युदात्तं द्व्यच् छन्दिस बहुव्रीहौ उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः सोः
- 6-2-120 वीरवीर्यों च बहुब्रीहौ उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः सोः छन्दिस अनोः
- 6-2-121 कूलतीरतूलमूलशालाक्षसमम् अव्ययीभावे उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः अनोः
- 6-2-122 कंसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डं द्विगौ उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः अनोः
- 6-2-123 तत्पुरुषे शालायां नपुंसके उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः अनोः
- 6-2-124 कन्था च उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे नपुंसके अनोः

- 6-2-125 आदिः चिहणादीनाम् उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे नपुंसके कन्था अनोः
- 6-2-126 चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायाम् उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अनोः
- 6-2-127 चीरम् उपमानम् उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अनोः
- 6-2-128 पललसूपशाकं मिश्रे उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अनोः
- 6-2-129 कूलसूदस्थलकर्षाः सञ्ज्ञायाम् उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अनोः
- 6-2-130 अकर्मधारये राज्यम् उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अनोः
- 6-2-131 वर्ग्यादयः च उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अकर्मधारये अनोः
- 6-2-132 पुत्रः पुम्भ्यः उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अनोः
- 6-2-133 न आचार्यराजर्त्विक्संयुक्तज्ञात्याख्येभ्यः उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे पुत्रः अनोः
- 6-2-134 चूर्णादीनि अप्राणिषष्ठ्याः उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अनोः
- 6-2-135 षट् च काण्डादीनि उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अप्राणिषष्ठ्याः अनोः
- 6-2-136 कुण्डं वनम् उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अनोः
- 6-2-137 प्रकृत्या भगालम् उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः तत्पुरुषे अनोः
- 6-2-138 शितेः नित्याबह्वज् बहुव्रीहौ अवभसत् उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः प्रकृत्या अनोः
- 6-2-139 गतिकारकोपपदात् कृत् उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः प्रकृत्या अनोः
- 6-2-140 उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः प्रकृत्या अनोः
- 6-2-141 देवताद्वन्द्वे च उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः प्रकृत्या युगपत् अनोः
- 6-2-142 न उत्तरपदे अनुदात्तादौ
- अपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु उत्तरपदात् उत्तरपदात् इः प्रकृत्या युगपत् देवताद्वन्द्वे अनोः
- 6-2-143 अन्तः उत्तरपदात अनोः
- 6-2-144 थाथघञ्क्ताजबित्रकाणाम् उत्तरपदात् अन्तः अनोः
- 6-2-145 सूपमानात् क्तः उत्तरपदात् अन्तः अनोः
- 6-2-146 सञ्ज्ञायाम् अनाचितादीनाम् उत्तरपदात् अन्तः कः अनोः
- 6-2-147 प्रवृद्धादीनां च उत्तरपदात् अन्तः क्तः सञ्ज्ञायाम् अनोः

- 6-2-148 कारकात् दत्त श्रुतयोः एव आशिषि उत्तरपदात् अन्तः क्तः सञ्ज्ञायाम् अनोः
- 6-2-149 इत्थंभूतेन कृतम् इति च उत्तरपदात् अन्तः क्तः कारकात् दत्त अनोः
- 6-2-150 अनः भावकर्मवचनः उत्तरपदात् अन्तः कारकात् दत्त अनोः
- 6-2-151 मन्क्तिन्व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः उत्तरपदात् अन्तः कारकात् दत्त अनोः
- 6-2-152 सप्तम्याः पुण्यम् उत्तरपदात् अन्तः अनोः
- 6-2-153 ऊनार्थकलहं तृतीयायाः उत्तरपदात् अन्तः अनोः
- 6-2-154 मिश्रं च अनुपसर्गम् असन्धौ उत्तरपदात् अन्तः तृतीयायाः अनोः
- 6-2-155 नञः गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यर्हितालमर्थास्तद्धिताः उत्तरपदात् अन्तः अनोः
- 6-2-156 ययतोः च अतदर्थे उत्तरपदात् अन्तः नञः गुणप्रतिषेधे अनोः
- 6-2-157 अच्कौ अशक्तौ उत्तरपदात् अन्तः नञः अनोः
- 6-2-158 आक्रोशे च उत्तरपदात् अन्तः नञः अच्कौ अनोः
- 6-2-159 सञ्ज्ञायाम् उत्तरपदात् अन्तः नञः आक्रोशे अनोः
- 6-2-160 कृत्योकेष्णुच्चार्वादयः च उत्तरपदात् अन्तः नञः अनोः
- 6-2-161 विभाषा तृन्नन्नतीक्ष्णशुचिषु उत्तरपदात् अन्तः नञः अनोः
- 6-2-162 बहुव्रीहौ इदमेतत्तद्भ्यः प्रथमपूरणयोः क्रियागणने उत्तरपदात् अन्तः अनोः
- 6-2-163 सङ्ख्यायाः स्तनः उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ अनोः
- 6-2-164 विभाषा छन्दसि उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ सङ्ख्यायाः स्तनः अनोः
- 6-2-165 सञ्ज्ञायां मित्राजिनयोः उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ अनोः
- 6-2-166 व्यवायिनः अन्तरम् उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ अनोः
- 6-2-167 मुखं स्वाङ्गम् उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ अनोः
- 6-2-168 न अव्ययदिक्शब्दगोमहत्स्थूलमुष्टिपृथुवत्सेभ्यः उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ मुखं स्वाङ्गम् अनोः
- 6-2-169 निष्ठोपमानात् अन्यतरस्याम् उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ मुखं स्वाङ्गम् अनोः
- 6-2-170 जातिकालसुखादिभ्यः अनाच्छादनात् क्तः

- अकृतमितप्रतिपन्नाः उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ अनोः
- 6-2-171 वा जाते उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ जातिकालसुखादिभ्यः अनोः
- 6-2-172 नञ्सुभ्याम् उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ अनोः
- 6-2-173 कपि पूर्वम् उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ नञ्सुभ्याम् अनोः
- 6-2-174 ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम् उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ नञ्सुभ्याम् कपि अनोः
- 6-2-175 बहोः नञ्वत् उत्तरपदभूम्नि उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ अनोः
- 6-2-176 न गुणादयः अवयवाः उत्तरपदात् अन्तः बहुब्रीहौ बहोः अनोः
- 6-2-177 उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवम् अपर्श् उत्तरपदात् अन्तः बहुव्रीहौ अनोः
- 6-2-178 वनं समासे उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् अनोः
- 6-2-179 अन्तः उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् वनं अनोः
- 6-2-180 अन्तः च उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् अनोः
- 6-2-181 न निविभ्याम् उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् अन्तः अनोः
- 6-2-182 परेः अभितोभावि मण्डलम् उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् अनोः
- 6-2-183 प्रात् अस्वाङ्गं सञ्ज्ञायाम् उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् अनोः
- 6-2-184 निरुदकादीनि च उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् अनोः
- 6-2-185 अभेः मुखम् उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् अनोः
- 6-2-186 अपात् च उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् मुखम् अनोः
- 6-2-187 स्फिगपूतवीणाञ्जोध्वकुक्षिसीरनामनाम च उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् अपात् अनोः
- 6-2-188 अधेः उपरिस्थम् उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात्
- 6-2-189 अनोः अप्रधानकनीयसी उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात्
- 6-2-190 पुरुषः च अन्वादिष्टः उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात्
- 6-2-191 अतेः अकृत्पदे उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात्
- 6-2-192 नेः अनिधाने उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात्
- 6-2-193 प्रतेः अंश्वादयः तत्पुरुषे उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात्

- 6-2-194 उपात् द्व्यजजिनम् अगौरादयः उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् तत्पुरुषे
- 6-2-195 सोः अवक्षेपणे उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् तत्पुरुषे
- 6-2-196 विभाषा उत्पुच्छे उत्तरपदात् अन्तः उपसर्गात् तत्पुरुषे
- 6-2-197 द्वित्रिभ्यां पाद्दन्मूर्धसु बहुव्रीहौ उत्तरपदात् अन्तः विभाषा
- 6-2-198 सक्थं च अक्रान्तात् उत्तरपदात् अन्तः विभाषा
- 6-2-199 परादिः छन्दिस बहुलम् उत्तरपदात् अन्तः
- 6-3-1 अलुक् उत्तरपदे
- 6-3-2 पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः अलुक् उत्तरपदे
- 6-3-3 ओजः सहः अम्भस्तमसः तृतीयायाः अलुक् उत्तरपदे
- 6-3-4 मनसः सञ्ज्ञायाम् अलुक् उत्तरपदे तृतीयायाः
- 6-3-5 आज्ञायिनि च अलुक् उत्तरपदे तृतीयायाः मनसः
- 6-3-6 आत्मनः च अलुक् उत्तरपदे तृतीयायाः
- 6-3-7 वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः अलुक् उत्तरपदे आत्मनः च
- 6-3-8 परस्य च अलुक् उत्तरपदे वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः
- 6-3-9 हलदन्तात् सप्तम्याः सञ्ज्ञायाम् अलुक् उत्तरपदे
- 6-3-10 कारनाम्नि च प्राचां हलादौ अलुक् उत्तरपदे हलदन्तात् सप्तम्याः
- 6-3-11 मध्यात् गुरौ अलुक् उत्तरपदे हलदन्तात् सप्तम्याः
- 6-3-12 अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गात् अकामे अलुक् उत्तरपदे हलदन्तात् सप्तम्याः
- 6-3-13 बन्धे च विभाषा अलुक् उत्तरपदे हलदन्तात् सप्तम्याः
- 6-3-14 तत्पुरुषे कृति बहुलम् अलुक् उत्तरपदे हलदन्तात् सप्तम्याः
- 6-3-15 प्रावृट्शरत्कालिदवां जे अलुक् उत्तरपदे हलदन्तात् सप्तम्याः
- 6-3-16 विभाषा वर्षक्षरशरवरात् अलुक् उत्तरपदे हलदन्तात् सप्तम्याः जे
- 6-3-17 घकालतनेषु कालनाम्नः अलुक् उत्तरपदे हलदन्तात् सप्तम्याः विभाषा
- 6-3-18 शयवासवासिषु अकालात् अलुक् उत्तरपदे हलदन्तात् सप्तम्याः विभाषा

- 6-3-19 न ईन्सिद्धबध्नातिषु च अलुक् उत्तरपदे सप्तम्याः
- 6-3-20 स्थे च भाषायाम् अलुक् उत्तरपदे सप्तम्याः न
- 6-3-21 षष्ठ्याः आक्रोशे अलुक् उत्तरपदे
- 6-3-22 पुत्रे अन्यतरस्याम् अलुक् उत्तरपदे षष्ट्याः आक्रोशे
- 6-3-23 ऋतः विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः अलुक् उत्तरपदे षष्ट्याः
- 6-3-24 विभाषा स्वसृपत्योः अलुक् उत्तरपदे षष्ठ्याः ऋतः विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः
- 6-3-25 आनङ् ऋतः द्वन्द्वे उत्तरपदे विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः
- 6-3-26 देवताद्वन्द्वे च उत्तरपदे आनङ्
- 6-3-27 ईत् अग्नेः सोमवरुणयोः उत्तरपदे देवताद्वन्द्वे च
- 6-3-28 इत् वृद्धौ उत्तरपदे देवताद्वन्द्वे च ईत् अग्नेः
- 6-3-29 दिवः द्यावा उत्तरपदे देवताद्वन्द्वे च
- 6-3-30 दिवसः च पृथिव्याम् उत्तरपदे देवताद्वन्द्वे च दिवः द्यावा
- 6-3-31 उषासोषा उसः उत्तरपदे देवताद्वन्द्वे च
- 6-3-32 मातरपितरौ उदीचाम् उत्तरपदे
- 6-3-33 पितरामातरा च छन्दसि उत्तरपदे
- 6-3-34 स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कादनूङ् समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूरणीप्रियादिषु उत्तरपदे
- 6-3-35 तसिलादिषु आ कृत्वसुचः उत्तरपदे स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कादनूङ्
- 6-3-36 क्यङ्मानिनोः च उत्तरपदे स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कादनूङ्
- 6-3-37 न कोपधायाः उत्तरपदे स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कादनूङ्
- 6-3-38 सञ्ज्ञापूरण्योः च उत्तरपदे स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कादनूङ् न
- 6-3-39 वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य अरक्तविकारे उत्तरपदे स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कादनूङ् न
- 6-3-40 स्वाङ्गात् च ऐतः अमानिनि उत्तरपदे स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कादनूङ् न
- 6-3-41 जातेः च उत्तरपदे स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कादनूङ् न अमानिनि
- 6-3-42 पुंवत् कर्मधारयजातीयदेशीयेषु उत्तरपदे स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कादनूङ् न

- 6-3-43 घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु ङ्याः अनेकाचः ह्रस्वः उत्तरपदे पुंवत् <mark>न</mark>
- 6-3-44 नद्याः शेषस्य अन्यतरस्याम् उत्तरपदे ह्रस्वः
- 6-3-45 उगितः च उत्तरपदे ह्रस्वः अन्यतरस्याम्
- 6-3-46 आत् महतः समानाधिकरणजातीययोः उत्तरपदे
- 6-3-47 द्वाष्टनः सङ्ख्यायाम् अबहुव्रीह्यशीत्योः उत्तरपदे आत्
- 6-3-48 त्रेः त्रयः उत्तरपदे आत् सङ्ख्यायाम् अबहुव्रीह्यशीत्योः
- 6-3-49 विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम् उत्तरपदे आत् सङ्ख्यायाम् अबहुव्रीह्यशीत्योः त्रेः

## त्रयः

- 6-3-50 हृदयस्य हृत् लेखयदण्लासेषु उत्तरपदे
- 6-3-51 वा शोकष्यञ्जोगेषु उत्तरपदे हृदयस्य
- 6-3-52 पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु उत्तरपदे
- 6-3-53 पद् यति अतदर्थे उत्तरपदे पादस्य
- 6-3-54 हिमकाषिहतिषु च उत्तरपदे पादस्य पद्
- 6-3-55 ऋचः शे उत्तरपदे पादस्य पद्
- 6-3-56 वा घोषमिश्रशब्देषु उत्तरपदे पादस्य पद
- 6-3-57 उदकस्य उदः सञ्ज्ञायाम् उत्तरपदे
- 6-3-58 पेषंवासवाहनधिषु च उत्तरपदे उदकस्य उदः
- 6-3-59 एकहलादौ पूरियतव्ये अन्यतरस्याम् उत्तरपदे उदकस्य उदः
- 6-3-60 मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च उत्तरपदे उदकस्य उदः अन्यतरस्याम्
- 6-3-61 इकः ह्रस्वः अङ्गः गालवस्य उत्तरपदे अन्यतरस्याम्
- 6-3-62 एकतद्धिते च उत्तरपदे ह्रस्वः
- 6-3-63 ङ्यापोः सञ्ज्ञाछन्दसः बहुलम् उत्तरपदे ह्रस्वः
- 6-3-64 त्वे च उत्तरपदे ह्रस्वः बहुलम्
- 6-3-65 इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु उत्तरपदे ह्रस्वः

- 6-3-66 खिति अनव्ययस्य उत्तरपदे ह्रस्वः
- 6-3-67 अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् उत्तरपदे खिति अनव्ययस्य
- 6-3-68 इचः एकाचः अम् प्रत्ययवत् च उत्तरपदे खिति मुम्
- 6-3-69 वाचंयम् अपुरन्दरौ च उत्तरपदे खिति मुम्
- 6-3-70 कारे सत्यागदस्य उत्तरपदे मुम्
- 6-3-71 श्येनतिलस्य पाते ञे उत्तरपदे मुम्
- 6-3-72 रात्रेः कृति विभाषा उत्तरपदे मुम्
- 6-3-73 नलोपः नञः उत्तरपदे
- 6-3-74 तस्मात् नुट् अचि उत्तरपदे नञः
- 6-3-75 नभ्राण्नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या उत्तरपदे नञः
- 6-3-76 एकादिः च ऐकस्य च दुक् उत्तरपदे नञः प्रकृत्या
- 6-3-77 नगः अप्राणिषु अन्यतरस्याम् उत्तरपदे नञः प्रकृत्या
- 6-3-78 सहस्य सः सञ्ज्ञायाम् उत्तरपदे
- 6-3-79 ग्रन्थान्ताधिके च उत्तरपदे सहस्य सः
- 6-3-80 द्वितीये च अनुपाख्ये उत्तरपदे सहस्य सः
- 6-3-81 अव्ययीभावे च अकाले उत्तरपदे सहस्य सः
- 6-3-82 वा उपसर्जनस्य उत्तरपदे सहस्य
- 6-3-83 प्रकृत्या आशिषि अगोवत्सहलेषु उत्तरपदे सहस्य
- 6-3-84 समानस्य छन्दसि अमूर्धप्रभृत्युदर्केषु उत्तरपदे
- 6-3-85 ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु उत्तरपदे
- 6-3-86 चरणे ब्रह्मचारिणि उत्तरपदे
- 6-3-87 तीर्थे ये उत्तरपदे
- 6-3-88 विभाषा उदरे उत्तरपदे ये
- 6-3-89 दृग्ददृशवतुषु उत्तरपदे

- 6-3-90 इदंकिमोः ईश्की उत्तरपदे दृग्ददृशवतुषु
- 6-3-91 आ सर्वनाम्नः उत्तरपदे दृग्ददृशवतुषु
- 6-3-92 विष्वग्देवयोः च टेः अद्रि अञ्चतौ वप्रत्यये उत्तरपदे सर्वनाम्नः
- 6-3-93 समः सिम उत्तरपदे अञ्चतौ वप्रत्यये
- 6-3-94 तिरसः तिरि अलोपे उत्तरपदे अञ्चतौ वप्रत्यये
- 6-3-95 सहस्य सिधः उत्तरपदे अञ्चतौ वप्रत्यये
- 6-3-96 सध मादस्थयोः छन्दिस उत्तरपदे सहस्य
- 6-3-97 द्वान्तरुपसर्गेभ्यः अपः ईत् उत्तरपदे
- 6-3-98 ऊदनोः देशे उत्तरपदे अपः
- 6-3-99 अषष्ठ्यतृतीयास्थस्य अन्यस्य दुक् आशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु उत्तरपदे
- 6-3-100 अर्थे विभाषा उत्तरपदे
- 6-3-101 कोः कत् तत्पुरुषे अचि उत्तरपदे
- 6-3-102 रथवदयोः च उत्तरपदे कोः कत्
- 6-3-103 तृणे च जातौ उत्तरपदे कोः कत्
- 6-3-104 का पथ्यक्षयोः उत्तरपदे कोः
- 6-3-105 ईषदर्थे उत्तरपदे कोः का
- 6-3-106 विभाषा पुरुषे उत्तरपदे कोः <mark>का</mark>
- 6-3-107 कवं च उष्णे उत्तरपदे कोः का विभाषा
- 6-3-108 पथि च छन्दिस उत्तरपदे कोः का विभाषा कवं
- 6-3-109 पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् उत्तरपदे
- 6-3-110 सङ्ख्याविसायपूर्वस्य अहनस्य अहन् अन्यतरस्यां ङौ उत्तरपदे
- 6-3-111 ढ़लोपे पूर्वस्य दीर्घः अणः उत्तरपदे
- 6-3-112 सहिवहोः ओत् अवर्णस्य उत्तरपदे ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घः
- 6-3-113 साढ्यै साढ्वा साढ इति निगमे उत्तरपदे

- 6-3-114 संहितायाम् उत्तरपदे
- 6-3-115 कर्णे लक्षणस्य अविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिन्नस्वस्तिकस्य उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-116 नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-117 वनगिर्योः सञ्ज्ञायां कोटरिकंशुलुकादीनाम् उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-118 वले उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-119 मतौ बह्वचः अनजिरादीनाम् उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-120 शरादीनां च उत्तरपदे संहितायाम् मतौ
- 6-3-121 इकः वहेः अपीलोः उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-122 उपसर्गस्य घञि अमनुष्ये बहुलम् उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-123 इकः काशे उत्तरपदे संहितायाम् उपसर्गस्य
- 6-3-124 दः ति उत्तरपदे संहितायाम् उपसर्गस्य इकः
- 6-3-125 अष्टनः सञ्ज्ञायाम् उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-126 छन्दिस च उत्तरपदे संहितायाम् अष्टनः
- 6-3-127 चितेः कपि उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-128 विश्वस्य वसुराटोः उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-129 नरे सञ्ज्ञायाम् उत्तरपदे संहितायाम् विश्वस्य
- 6-3-130 मित्रे च ऋषौ उत्तरपदे संहितायाम् विश्वस्य
- 6-3-131 मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-132 ओषधेः च विभक्तौ अप्रथमायाम् उत्तरपदे संहितायाम् मन्त्रे
- 6-3-133 ऋचि तुनुघमक्षुतङ्कुत्रोरुष्याणाम् उत्तरपदे संहितायाम्
- 6-3-134 इकः सुञि उत्तरपदे संहितायाम् ऋचि
- 6-3-135 द्व्यचः अतः तिङः उत्तरपदे संहितायाम् ऋचि
- 6-3-136 निपातस्य च उत्तरपदे ऋचि
- 6-3-137 अन्येषाम् अपि दृश्यते उत्तरपदे

- 6-3-138 चौ उत्तरपदे
- 6-3-139 सम्प्रसारणस्य उत्तरपदे
- 6-4-1 अङ्गस्य सम्प्रसारणस्य
- 6-4-2 हलः सम्प्रसारणस्य
- 6-4-3 नामि
- 6-4-4 न तिसूचतसू नामि
- 6-4-5 छन्दसि उभयथा नामि तिसृचतसृ
- 6-4-6 न च नामि उभयथा
- 6-4-7 न उपधायाः नामि
- 6-4-8 सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ न उपधायाः
- 6-4-9 वा ष पूर्वस्य निगमे न उपधायाः सर्वनामस्थाने असम्बुद्धौ
- 6-4-10 सान्त महतः संयोगस्य न उपधायाः सर्वनामस्थाने असम्बुद्धौ
- 6-4-11 अप्तृन्तृच्स्वसृनप्तृनेष्टृत्वष्टृक्षतृहोतृपोतृप्रशास्त्Qणाम् न उपधायाः सर्वनामस्थाने असम्बुद्धौ
- 6-4-12 इन्हन्पूषार्यम्णां शौ न उपधायाः असम्बुद्धौ
- 6-4-13 सौ च न उपधायाः असम्बुद्धौ इन्हन्पूषार्यम्णां
- 6-4-14 अतु असन्तस्य च अधातोः न उपधायाः असम्बुद्धौ सौ
- 6-4-15 अनुनासिकस्य क्वि झलोः क्ङिति न उपधायाः
- 6-4-16 अच् हन् गमां सनि न उपधायाः क्वि झलोः क्िकति
- 6-4-17 तनोतेः विभाषा न उपधायाः क्वि झलोः क्ङिति सनि
- 6-4-18 क्रमः च क्तिव न उपधायाः क्वि झलोः क्ङिति विभाषा
- 6-4-19 च्छ्वोः सूठ् अनुनासिके च क्वि झलोः क्डिति
- 6-4-20 ज्वरत्वरस्रिव्यविमवामुपधायाः च क्वि झलोः क्डिति च्छ्वोः सूठ् अनुनासिके
- 6-4-21 रात् लोपः क्वि झलोः क्ङिति च्छवोः
- 6-4-22 असिद्धवत् अत्र अभात्

- 6-4-23 श्रात् नलोपः असिद्धवत् अत्र अभात्
- 6-4-24 अनिदितां हलः उपधायाः क्ङिति असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः
- 6-4-25 दंशसञ्जस्वञ्जां शपि असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः उपधायाः
- 6-4-26 रञ्जेः च असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः उपधायाः शपि
- 6-4-27 घञि च भावकरणयोः असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः उपधायाः रञ्जेः
- 6-4-28 स्यदः जवे असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः उपधायाः घि
- 6-4-29 अवोदैधौद्मप्रश्रथहिमश्रथाः असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः उपधायाः घञि
- 6-4-30 न अञ्चेः पूजायाम् असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः उपधायाः
- 6-4-31 क्तित्व स्कन्दिस्यन्दोः असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः उपधायाः न
- 6-4-32 जान्तनशां विभाषा असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः उपधायाः न क्तिव
- 6-4-33 भञ्जेः च चिणि असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः उपधायाः न विभाषा
- 6-4-34 शासः इत् अङ्हलोः असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः उपधायाः
- 6-4-35 शा हौ असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः शासः
- 6-4-36 हन्तेः जः असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः हौ
- 6-4-37 अनुदात्तोपदेशवनिततनोत्यादीनाम् अनुनिसकलोपः झिल क्ङिति <mark>असिद्धवत् अत्र</mark> अभात् नलोपः
- 6-4-38 वा ल्यपि असिद्धवत् अत्र
- अभात् नलोपः अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् अनुनसिकलोपः
- 6-4-39 न क्तिचि दीर्घः च असिद्धवत् अत्र
- अभात् नलोपः अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् अनुनसिकलोपः
- 6-4-40 गमः क्वौ असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः अनुनसिकलोपः
- 6-4-41 विड्वनोः अनुनासिकस्य आत् असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः
- 6-4-42 जनसनखनां सञ्झलोः असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आत्
- 6-4-43 ये विभाषा असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आत् खनां

- 6-4-44 तनोतेः यकि असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आत् विभाषा
- 6-4-45 सनः क्तिचि लोपः च अस्य अन्यतरस्याम् असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आत्
- 6-4-46 आर्धधातुके असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः
- 6-4-47 भ्रस्जः रोपधयोः रम् अन्यतरस्याम् असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आर्धधातुके
- 6-4-48 अतः लोपः असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आर्धधातुके
- 6-4-49 यस्य हलः असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आर्धधातुके लोपः
- 6-4-50 क्यस्य विभाषा असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आर्धधातुके लोपः हलः
- 6-4-51 णेः अनिटि असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आर्धधातुके लोपः
- 6-4-52 निष्ठायां सेटि असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आर्धधातुके लोपः णेः
- 6-4-53 जनिता मन्त्रे असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आर्धधातुके लोपः णेः
- 6-4-54 शमिता यज्ञे असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आर्धधातुके लोपः णेः
- 6-4-55 अय आमन्तआलुआय्यित्वष्णुषु असिद्धवत् अत्र अभात् नलोपः आर्धधातुके णेः
- 6-4-56 ल्यपि लघुपूर्वात् असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके णेः अय
- 6-4-57 विभाषा आपः असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके णेः अय ल्यपि
- 6-4-58 युप्लुवोः दीर्घः छन्दिस असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके ल्यपि
- 6-4-59 क्षियः असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके ल्यपि दीर्घः
- 6-4-60 निष्ठायाम् अण्यदर्थे असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके दीर्घः क्षियः
- 6-4-61 वा आक्रोशदैन्ययोः असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके दीर्घः क्षियः निष्ठायाम् अण्यदर्थे
- 6-4-62 स्यसिच्सीयुट्तासिषुभावकर्मणोः उपदेशे अच्झन्ग्रहदृशां वा चिण्वत् इट् च असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके
- 6-4-63 दीङः युट् अचि क्ङिति असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके
- 6-4-64 आतः लोपः इटि च असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके अचि क्ङिति
- 6-4-65 ईत् यति असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके क्ङिति आतः
- 6-4-66 घुमास्थागापाजहातिसां हलि असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके क्ङिति आतः ईत्

- 6-4-67 एः लिङि असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके क्ङिति आतः घुमास्थागापाजहातिसां
- 6-4-68 वा अन्यस्य संयोगादेः असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके आतः घुमास्थागापाजहातिसां एः लिङि
- 6-4-69 न ल्यपि असिद्धवत् अत्र अभात् आर्धधातुके आतः घुमास्थागापाजहातिसां
- 6-4-70 मयतेः इत् अन्यतरस्याम् असिद्धवत् अत्र अभात् ल्यपि
- 6-4-71 लुङ्लङ्लुङ्क्षु अट् उदात्तः असिद्धवत् अत्र अभात्
- 6-4-72 आट् अच् आदीनाम् असिद्धवत् अत्र अभात् लुङ्लङ्लृङ्क्षु अट् उदात्तः
- 6-4-73 छन्दिस अपि दृश्यते असिद्धवत् अत्र अभात् लुङ्लङ्लुङ्क्षु अट् आट्
- 6-4-74 न माङ् योगे असिद्धवत् अत्र अभात् लुङ्लङ्लृङ्क्ष् अट् आट्
- 6-4-75 बहुलं छन्दिस अमाङ् योगे अपि असिद्धवत् अत्र अभात् लुङ्लङ्लूङ्क्ष् अट् आट्
- 6-4-76 इरयोः रे असिद्धवत् अत्र अभात् बहुलं छन्दिस
- 6-4-77 अचि श्रुधातुभुवां य्वोः इयङ् उवङौ असिद्धवत् अत्र अभात्
- 6-4-78 अभ्यासस्य असवर्णे असिद्धवत् अत्र अभात् अचि य्वोः इयङ् उवङौ
- 6-4-79 स्त्रियाः असिद्धवत् अत्र अभात् अचि इयङ्
- 6-4-80 वा अम् शसोः असिद्धवत् अत्र अभात् अचि इयङ् स्त्रियाः
- 6-4-81 इणः यण् असिद्धवत् अत्र अभात् अचि
- 6-4-82 एः अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य असिद्धवत् अत्र अभात् अचि यण्
- 6-4-83 ओः सुपि असिद्धवत् अत्र अभात् अचि यण् एः अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य
- 6-4-84 वर्षाभ्वः च असिद्धवत् अत्र अभात् अचि यण् एः अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य सुपि
- 6-4-85 न भू सुधियोः असिद्धवत् अत्र अभात् अचि यण् एः अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य
- 6-4-86 छन्दिस उभयथा असिद्धवत् अत्र अभात् अचि यण् एः अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य न भू सुधियोः
- 6-4-87 हुश्रुवोः सार्वधातुके असिद्धवत् अत्र अभात् अचि यण् एः अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य
- 6-4-88 भुवः वुक् लुङ् लिटोः असिद्धवत् अत्र अभात् अचि

- 6-4-89 ऊत् उपधायाः गोहः असिद्धवत् अत्र अभात् अचि
- 6-4-90 दोषः णौ असिद्धवत् अत्र अभात् अचि ऊत् उपधायाः
- 6-4-91 वा चित्तविरागे असिद्धवत् अत्र अभात् अचि ऊत् उपधायाः दोषः णौ
- 6-4-92 मितां ह्रस्वः असिद्धवत् अत्र अभात् अचि उपधायाः णौ
- 6-4-93 चिण् णमुलोः दीर्घः अन्यतरस्याम् असिद्धवत् अत्र अभात् अचि उपधायाः णौ मितां
- 6-4-94 खचि ह्रस्वः असिद्धवत् अत्र अभात् अचि उपधायाः णौ
- 6-4-95 ह्लादेः निष्ठायाम् असिद्धवत् अत्र अभात् अचि उपधायाः ह्रस्वः
- 6-4-96 छादेः घेः अद्व्युपसर्गस्य असिद्धवत् अत्र अभात् अचि उपधायाः ह्रस्वः
- 6-4-97 इस् मन्त्रिन्क्विषु च असिद्धवत् अत्र अभात् अचि उपधायाः ह्रस्वः छादेः घेः
- 6-4-98 गमहनजनखनघसां लोपः क्ङिति अनिङ असिद्धवत् अत्र अभात् अचि उपधायाः
- 6-4-99 तनि पत्योः छन्दसि असिद्धवत् अत्र अभात् अचि उपधायाः लोपः किङति
- 6-4-100 घसि भसोः हिल च असिद्धवत् अत्र अभात् अचि उपधायाः लोपः क्ङिति छन्दसि
- 6-4-101 हुझल्भ्योः हेः धिः असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति हिल च
- 6-4-102 श्रुशृणुप्Qकृवृभ्यः छन्दसि असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति हेः धिः
- 6-4-103 अङ् इतः च असिद्धवत् अत्र अभात् किङति हेः धिः छन्दसि
- 6-4-104 चिणः लुक् असिद्धवत् अत्र अभात् किङिति
- 6-4-105 अतः हेः असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति लुक्
- 6-4-106 उतः च प्रत्ययात् असंयोगपूर्वात् असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति लुक् हेः
- 6-4-107 लोपः च अस्य अन्यतरस्यां म्वोः असिद्धवत् अत्र
- अभात् क्ङिति उतः प्रत्ययात् असंयोगपूर्वात्
- 6-4-108 नित्यं करोतेः असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति उतः प्रत्ययात् लोपः म्वोः
- 6-4-109 ये च असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति उतः प्रत्ययात् लोपः नित्यं करोतेः
- 6-4-110 अतः उत् सार्वधातुके असिद्धवत् अत्र अभात् किङति उतः प्रत्ययात् करोतेः
- 6-4-111 श्र असोः अट् लोपः असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति सार्वधातुके

- 6-4-112 श्राभ्यस्तयोः आतः असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति सार्वधातुके लोपः
- 6-4-113 ई हिल अघोः असिद्धवत् अत्र अभात् किङिति सार्वधातुके श्नाभ्यस्तयोः आतः
- 6-4-114 इत् हरिद्रस्य असिद्धवत् अत्र अभात् किङित सार्वधातुके आतः हलि
- 6-4-115 भियः अन्यतरस्याम् असिद्धवत् अत्र अभात् किङिति सार्वधातुके हिल इत्
- 6-4-116 जहातेः च असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति सार्वधातुके हलि इत् अन्यतरस्याम्
- 6-4-117 आ च हो असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति सार्वधातुके अन्यतरस्याम् जहातेः
- 6-4-118 लोपः यि असिद्धवत् अत्र अभात् किङति सार्वधातुके जहातेः
- 6-4-119 घ्वसोः एत् हौ अभ्यासलोपः च असिद्धवत् अत्र अभात् किङति सार्वधातुके
- 6-4-120 अतः एक हल् मध्ये अनादेशादेः लिटि असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति एत् अभ्यासलोपः

च

- 6-4-121 थिल च सेटि असिद्धवत् अत्र अभात् किङिति एत् अभ्यासलोपः च अतः एक हल् मध्ये अनादेशादेः लिटि
- 6-4-122 त्Qफलभजत्रपः च असिद्धवत् अत्र अभात् किङति अभ्यासलोपः च अतः एक हल् मध्ये अनादेशादेः थलि च सेटि
- 6-4-123 राधः हिंसायाम् असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति अभ्यासलोपः च अतः एक हल् मध्ये अनादेशादेः थलि च सेटि
- 6-4-124 वा ज्Qभ्रमुत्रसाम् असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति अभ्यासलोपः च अतः एक हल् मध्ये अनादेशादेः थलि च सेटि
- 6-4-125 फणां च सप्तानाम् असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति अभ्यासलोपः च अतः एक हल् मध्ये अनादेशादेः थलि च सेटि वा
- 6-4-126 न शसददवादिगुणानाम् असिद्धवत् अत्र अभात् क्ङिति अभ्यासलोपः च अतः एक हल् मध्ये अनादेशादेः थलि च सेटि
- 6-4-127 अर्वणः त्रु अस्वौ अनञः असिद्धवत् अत्र अभात्
- 6-4-128 मघवा बहुलम् असिद्धवत् अत्र अभात् त्रु

- 6-4-129 भस्य असिद्धवत् अत्र अभात्
- 6-4-130 पादः पत् असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य
- 6-4-131 वसोः सम्प्रसारणम् असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य
- 6-4-132 वाहः ऊठ् असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य
- 6-4-133 श्वयुवमघोनाम् अतद्धिते असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य
- 6-4-134 अल् लोपः अनः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य
- 6-4-135 षपूर्वहन्धृतराज्ञाम् अणि असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल् लोपः अनः
- 6-4-136 विभाषा ङि श्योः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल् लोपः अनः
- 6-4-137 न संयोगात् वमन्तात् असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल् लोपः अनः
- 6-4-138 अचः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल्
- 6-4-139 उदः ईत् असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल् अचः
- 6-4-140 आतः धातोः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल्
- 6-4-141 मन्त्रेषु आङि आदेः आत्मनः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल्
- 6-4-142 ति विंशतेः डिति असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल्
- 6-4-143 टेः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल् डिति
- 6-4-144 नः तद्धिते असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल् टेः
- 6-4-145 अहनः ट खोः एव असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अल् टेः तद्धिते
- 6-4-146 ओः गुणः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य तद्धिते
- 6-4-147 ढे लोपः अकड्वाः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य तद्धिते
- 6-4-148 यस्य ईति च असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य तद्धिते लोपः
- 6-4-149 सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां यः उपधायाः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य तद्धिते लोपः ईति
- 6-4-150 हलः तद्धितस्य असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य लोपः ईति यः उपधायाः
- 6-4-151 आपत्यस्य च तद्धिते अनाति असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य लोपः यः हलः
- 6-4-152 क्य च्व्योः च असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य लोपः यः हलः आपत्यस्य तद्धिते

- 6-4-153 बिल्वकादिभ्यः छस्य लुक् असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य लोपः तद्धिते
- 6-4-154 तुः इष्ठेमेयस्सु असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य लोपः
- 6-4-155 टेः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य लोपः इष्ठेमेयस्सु
- 6-4-156 स्थूलदूरयुवह्रस्वक्षिप्रक्षुद्राणांयणादिपरं पूर्वस्य च गुणः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य इष्टेमेयस्स्
- 6-4-157 प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवृद्धतुप्रदीर्घवृन्दारकाणां
- प्रस्थस्फवर्बंहिगर्वर्षित्रब्द्राघिवृन्दाः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य इष्ठेमेयस्स्
- 6-4-158 बहोः लोपः भू च बहोः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य इष्ठेमेयस्सु
- 6-4-159 इष्टस्य यिट् च असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य इष्टेमेयस्स्
- 6-4-160 ज्यात् आत् ईयसः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य इष्ठेमेयस्सु
- 6-4-161 र ऋतः हल् आदेः लघोः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य इष्ठेमेयस्स्
- 6-4-162 विभाषा ऋजोः छन्दसि असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य इष्टेमेयस्स् र ऋतः
- 6-4-163 प्रकृत्या एकाच् असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य इष्ठेमेयस्सु
- 6-4-164 इन् अणि अनपत्ये असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य प्रकृत्या
- 6-4-165 गाथिविदथिकेशिगणिपणिनः च असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य प्रकृत्या इन् अणि
- 6-4-166 संयोग आदिः च असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य प्रकृत्या इन् अणि
- 6-4-167 अन् असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य प्रकृत्या अणि
- 6-4-168 ये च अभावकर्मणोः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य प्रकृत्या अणि अन्
- 6-4-169 आत्माध्वानौ खे असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य प्रकृत्या अणि अन्
- 6-4-170 न मपूर्वः पत्ये अवर्मणः असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य प्रकृत्या अणि अन्
- 6-4-171 ब्राह्मः अजातौ असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य अणि
- 6-4-172 कार्मः ताच्छील्ये असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य
- 6-4-173 औक्षम् अनपत्ये असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य
- 6-4-174

# दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिकजैह्माशिनायवाशिनायनिभ्रौणहत्यधैवत्यसारवैक्ष्वाकमैत्रेयहिरण्म यानि असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य

- 6-4-175 ऋत्व्यवस्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि छन्दसि असिद्धवत् अत्र अभात् भस्य
- 7-1-1 युवोः अनाकौ
- 7-1-2 आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्
- 7-1-3 झः अन्तः प्रत्ययादीनाम्
- 7-1-4 अत् अभ्यस्तात् प्रत्ययादीनाम् झः
- 7-1-5 आत्मनेपदेषु अनतः प्रत्ययादीनाम् झः अत्
- 7-1-6 शीङः रुट् झः अत्
- 7-1-7 वेत्तेः विभाषा झः अत् रुट्
- 7-1-8 बहुलं छन्दिस रुट्
- 7-1-9 अतः भिस् ऐस्
- 7-1-10 बहुलं छन्दिस अतः भिस् ऐस्
- 7-1-11 न इदम् अदसः अकोः अतः भिस् ऐस्
- 7-1-12 टाङसिङसाम् इनात्स्याः अतः
- 7-1-13 ङेः यः अतः
- 7-1-14 सर्वनाम्नः स्मै अतः ङेः
- 7-1-15 ङसिङ्गोः स्मात्स्मिनौ अतः सर्वनाम्नः
- 7-1-16 पूर्वादिभ्यः नवभ्यः वा अतः सर्वनाम्नः ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ
- 7-1-17 जसः शी अतः सर्वनाम्नः
- 7-1-18 औङः आपः शी
- 7-1-19 नपुंसकात् च शी औङः
- 7-1-20 जश्शसोः शिः नपुंसकात् च
- 7-1-21 अष्टाभ्यः औश् जश्शसोः

- 7-1-22 षड्भ्यः लुक् जश्शसोः
- 7-1-23 स्वमोः नपुंसकात् लुक्
- 7-1-24 अतः अम् स्वमोः नपुंसकात्
- 7-1-25 अद्ड् डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः स्वमोः नपुंसकात्
- 7-1-26 न इतरात् छन्दसि स्वमोः नपुंसकात् अद्ड्
- 7-1-27 युष्मदस्मद्भां ङसः अश्
- 7-1-28 ङे प्रथमयोः अम् युष्मदस्मद्भां
- 7-1-29 शसः न युष्मदस्मद्भां
- 7-1-30 भ्यसः भ्यम् युष्मदस्मद्भ्यां
- 7-1-31 पञ्चम्याः अत् युष्मदस्मद्भ्यां भ्यसः
- 7-1-32 एकवचनस्य च युष्मदस्मद्भां पञ्चम्याः अत्
- 7-1-33 सामः आकम् युष्मदस्मद्भां
- 7-1-34 आतः औ णलः
- 7-1-35 तुह्योः तातङ् आशिषि अन्यतरस्याम्
- 7-1-36 विदेः शतुः वसुः अन्यतरस्याम्
- 7-1-37 समासे अनञ्पूर्वे क्त्वः ल्यप् अन्यतरस्याम्
- 7-1-38 क्त्वा अपि छन्दिस समासे अनञ्पूर्वे क्त्वः ल्यप्
- 7-1-39 सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः छन्दसि
- 7-1-40 अमः मश् छन्दिस
- 7-1-41 लोपः तः आत्मनेपदेषु छन्दसि
- 7-1-42 ध्वमः ध्वात् छन्दिस
- 7-1-43 यजध्वैनम् इति च छन्दिस
- 7-1-44 तस्य तात् छन्दिस
- 7-1-45 तप्तनप्तनथनाः च छन्दसि तस्य

- 7-1-46 इदन्तः मिसः छन्दिस
- 7-1-47 क्तवः यक् छन्दिस
- 7-1-48 इष्ट्वि इनम् इति च छन्दिस क्तवः
- 7-1-49 स्नात्व्य आदयः च छन्दसि क्तवः
- 7-1-50 आत् जसेः असुक् छन्दिस
- 7-1-51 अश्वक्षीरवृषलवणानाम् आत्मप्रीतौ क्यचि आत् असुक्
- 7-1-52 आमि सर्वनाम्नः सुट् आत्
- 7-1-53 त्रेः त्रयः आमि
- 7-1-54 ह्रस्वनद्यापः नुट् आमि
- 7-1-55 षट्चतुर्भ्यः च आमि नुट्
- 7-1-56 श्रीग्रामण्योः छन्दसि आमि नुट्
- 7-1-57 गोः पादान्ते आमि नुट्
- 7-1-58 इदितः नुम् धातोः
- 7-1-59 शे मुचादीनाम् इदितः नुम्
- 7-1-60 मस्जिनशोह् झलि इदितः नुम्
- 7-1-61 रधिजभोः अचि इदितः नुम्
- 7-1-62 न इट् अलिटि रधेः इदितः नुम् अचि
- 7-1-63 रभेः अशब्लिटोः इदितः नुम् अचि
- 7-1-64 लभेः च इदितः नुम् अचि शब्लिटोः
- 7-1-65 आङः यि इदितः नुम् लभेः
- 7-1-66 उपात् प्रशंसायाम् इदितः नुम् लभेः यि
- 7-1-67 उपसर्गात्खल्घञोः इदितः नुम् लभेः
- 7-1-68 न सुदुभ्याँ केवलाभ्याम् इदितः नुम् लभेः उपसर्गात्खल्घञोः
- 7-1-69 विभाषा चिण्णमुलोः इदितः नुम् लभेः

- 7-1-70 उगित् अचां सर्वनामस्थाने अधातोः इदितः नुम्
- 7-1-71 युजेः असमासे इदितः नुम् सर्वनामस्थाने
- 7-1-72 नपुंसकस्य झल् अचः इदितः नुम् सर्वनामस्थाने
- 7-1-73 इकः अचि विभक्तौ इदितः नुम् नपुंसकस्य
- 7-1-74 तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य इदितः नुम् नपुंसकस्य इकः विभक्तौ
- 7-1-75 अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम् अनङ्दात्तः इदितः नुम् नपुंसकस्य विभक्तौ तृतीयादिषु
- 7-1-76 छन्दिस अपि दृश्यते इदितः

### नुम् नपुंसकस्य अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम् अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम् अनङुदात्तः

- 7-1-77 ई च द्विवचने इदितः नुम् नपुंसकस्य अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णाम् छन्दसि
- 7-1-78 ना अभ्यस्तात् शतुः इदितः नुम्
- 7-1-79 वा नपुंसकस्य इदितः नुम् ना अभ्यस्तात् शतुः
- 7-1-80 आत् ईनद्योः नुम् इदितः नुम् अभ्यस्तात् शतुः वा
- 7-1-81 शप्थयनोः नित्यम् इदितः नुम् अभ्यस्तात् शतुः ईनद्योः नुम्
- 7-1-82 सौ अनडुहः इदितः नुम् नुम्
- 7-1-83 दृक्स्ववःस्वतवसां छन्दिस इदितः नुम् सौ
- 7-1-84 दिवः औत् सौ
- 7-1-85 पथिमथ्यृभुक्षाम् आत् सौ
- 7-1-86 इतः अत् सर्वनामस्थाने पथिमथ्यृभुक्षाम्
- 7-1-87 थः न्थः पथिमथ्यृभुक्षाम् सर्वनामस्थाने
- 7-1-88 भस्य टेः लोपः पथिमथ्यृभुक्षाम् सर्वनामस्थाने
- 7-1-89 पुंसः असुङ् सर्वनामस्थाने
- 7-1-90 गोतः णित् सर्वनामस्थाने
- 7-1-91 णल् उत्तमः वा सर्वनामस्थाने णित्
- 7-1-92 सख्युः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने णित्

- 7-1-93 अनङ् सौ सर्वनामस्थाने सख्युः असम्बुद्धौ
- 7-1-94 ऋदुशनस्पुरुदंसोनेहसां च सर्वनामस्थाने असम्बुद्धौ अनङ् सौ
- 7-1-95 तृज्वत्क्रोष्टुः सर्वनामस्थाने असम्बुद्धौ
- 7-1-96 स्त्रियां च सर्वनामस्थाने तृज्वत्क्रोष्टुः
- 7-1-97 विभाषा तृतीयादिषु अचि सर्वनामस्थाने तृज्वत्क्रोष्टुः
- 7-1-98 चतुरनडुहोः आम् उदात्तः सर्वनामस्थाने
- 7-1-99 अम् सम्बुद्धौ चतुरनडुहोः
- 7-1-100 Qतः इत् धातोः
- 7-1-101 उपधायाः च Qतः इत् धातोः
- 7-1-102 उत् ओष्ठ्यपूर्वस्य Qतः धातोः
- 7-1-103 बहुलं छन्दिस Qतः धातोः
- 7-2-1 सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु
- 7-2-2 अतः ल अन्तस्य सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु
- 7-2-3 वदव्रजहलन्तस्य अचः सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु
- 7-2-4 न एटि सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु हलन्तस्य अचः
- 7-2-5 हम्यन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम् सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु न एटि
- 7-2-6 ऊर्णीतेः विभाषा सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु न एटि
- 7-2-7 अतः हलादेः लघोः सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु न एटि विभाषा
- 7-2-8 न इट् विश कृतिः
- 7-2-9 तितुत्रतथिससुसरकसेषु च न इट् विश कृतिः
- 7-2-10 एकाचः उपदेशे अनुदात्तात् न इट् विश
- 7-2-11 श्र्युकः किति न इट् विश एकाचः
- 7-2-12 सनि ग्रहगुहोः च न इट् विश श्युकः
- 7-2-13 कृसृभृवृस्तुद्रुसुश्रुवः लिटि न इट् विश

- 7-2-14 श्वीदितः निष्ठायाम् न इट् विश
- 7-2-15 यस्य विभाषा न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-16 आदितः च न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-17 विभाषा भावादिकर्मणोः न इट् विश निष्ठायाम् आदितः
- 7-2-18 क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लष्टविरिब्धफाण्टबाढानि

मन्थमनस्तमः सक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु न इट् विश निष्ठायाम्

- 7-2-19 धृषिशसी वैयात्ये न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-20 दृढः स्थूलबलयोः न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-21 प्रभौ परिवृदः न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-22 कृच्छुगहनयोः कषः न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-23 घुषेः अविशब्दने न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-24 अर्देः सन्निविभ्यः न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-25 अभेः च अविदूर्ये न इट् विश निष्ठायाम् अर्देः
- 7-2-26 णेः अध्ययने वृत्तम् न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-27 वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः न इट् विश निष्ठायाम् णेः
- 7-2-28 रुष्यमत्वरसङ्घुषास्वनाम् न इट् विश निष्ठायाम् वा
- 7-2-29 हषेः लोमसु न इट् विश निष्ठायाम् वा
- 7-2-30 अपचितः च न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-31 हु ह्वरेः छन्दिस न इट् विश निष्ठायाम्
- 7-2-32 अपरिह्वृताः च न इट् विश निष्ठायाम् छन्दिस
- 7-2-33 सोमे ह्वरितः न इट् विश निष्ठायाम् छन्दिस
- 7-2-34 ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ता

विशस्तृशंस्तृशास्तृतरुतृतरूतृवरुतृवरूतृवरूत्रीरुज्ज्वलितिक्षरितिक्षमितिवमित्यमितीति च न इट् विश निष्ठायाम् छन्दिस

- 7-2-35 आर्धधातुकस्य इट् वलादेः
- 7-2-36 स्रुक्रमोः अनात्मनेपदनिमित्ते आर्धधातुकस्य इट् वलादेः
- 7-2-37 ग्रहः अलिटि दीर्घः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः
- 7-2-38 व्Qतह वा आर्धधातुकस्य इट् वलादेः अलिटि दीर्घः
- 7-2-39 न लिङि आर्धधातुकस्य इट् वलादेः दीर्घः व्Qतह
- 7-2-40 सिचि च परस्मैपदेषु आर्धधातुकस्य इट् वलादेः दीर्घः व्Qतह् न
- 7-2-41 इट् सनि वा आर्धधातुकस्य इट् वलादेः व्Qतह
- 7-2-42 लिङ्सिचोः आत्मनेपदेषु आर्धधातुकस्य इट् वलादेः व्Qतह वा
- 7-2-43 ऋतः च संयोगादेः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः वा लिङ्सिचोः
- 7-2-44 स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितः वा आर्धधातुकस्य इट् वलादेः
- 7-2-45 रधादिभ्यः च आर्धधातुकस्य इट् वलादेः वा
- 7-2-46 निरः कुषः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः <mark>वा</mark>
- 7-2-47 इट् निष्ठायाम् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः वा निरः कुषः
- 7-2-48 ति इषसहलुभरुषरिषः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः वा
- 7-2-49 सनि इवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वयूर्ण्भरज्ञपिसनाम् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः वा
- 7-2-50 क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः वा
- 7-2-51 पूङः च आर्धधातुकस्य इट् वलादेः वा क्त्वानिष्ठयोः
- 7-2-52 वसतिक्षुधोः इट् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः क्त्वानिष्ठयोः
- 7-2-53 अञ्चेः पूजायाम् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः क्त्वानिष्ठयोः
- 7-2-54 लुभः विमोहने आर्धधातुकस्य इट् वलादेः क्त्वानिष्ठयोः
- 7-2-55 ज्Qब्रश्च्योः क्तिव आर्धधातुकस्य इट् वलादेः
- 7-2-56 उदितः वा आर्धधातुकस्य इट् वलादेः क्तिव
- 7-2-57 से असिचि कृतचृतच्छूदतृदनृतः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः वा
- 7-2-58 गमेह् इट् परस्मैपदेषु आर्धधातुकस्य इट् वलादेः से

- 7-2-59 न वृद्धाः चतुर्भ्यः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः से परस्मैपदेषु
- 7-2-60 तासि च क्लृपः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः से परस्मैपदेषु न
- 7-2-61 अचः तास्वत् थलि अनिटः नित्यम् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः न तासि
- 7-2-62 उपदेशे अत्वतः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः न तासि थलि अनिटः नित्यम्
- 7-2-63 ऋतः भारद्वाजस्य आर्धधातुकस्य इट् वलादेः न तासि थलि अनिटः नित्यम्
- 7-2-64 बभूथ आततन्थ जगृभ्म ववर्थ् इति निगमे आर्धधातुकस्य इट् वलादेः न थलि
- 7-2-65 विभाषा सृजिदृशोः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः न थलि
- 7-2-66 इट् अत्यर्तिव्ययतीनाम् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः थलि
- 7-2-67 वसु एकाजाद्धसाम् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः
- 7-2-68 विभाषा गमहनविदविशाम् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः वसु
- 7-2-69 सनिंससनिवांसम् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः वसु
- 7-2-70 ऋद्धनोः स्ये आर्धधातुकस्य इट् वलादेः
- 7-2-71 अञ्जः सिचि आर्धधातुकस्य इट् वलादेः
- 7-2-72 स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु आर्धधातुकस्य इट् वलादेः सिचि
- 7-2-73 यमरमनमातां सक् च आर्धधातुकस्य इट् वलादेः सिचि परस्मैपदेषु
- 7-2-74 स्मिपूङ्क्ष्वशां सनि आर्धधातुकस्य इट् वलादेः
- 7-2-75 किरः च पञ्चभ्यः आर्धधातुकस्य इट् वलादेः सनि
- 7-2-76 रुदादिभ्यः सार्वधातुके वलादेः
- 7-2-77 ईशः से वलादेः सार्वधातुके
- 7-2-78 ईडजनोः ध्वे च वलादेः सार्वधातुके से
- 7-2-79 लिडः सलोपः अनन्त्यस्य सार्वधातुके
- 7-2-80 अतः या इयः सार्वधातुके
- 7-2-81 अतः डितः सार्वधातुके अतः या इयः
- 7-2-82 आने मुक् अतः

- 7-2-83 ईत् आसः आने
- 7-2-84 अष्टनः आः विभक्तौ
- 7-2-85 रायः हलि आः विभक्तौ
- 7-2-86 युष्मदस्मदोः अनादेशे आः विभक्तौ
- 7-2-87 द्वितीयायां च आः विभक्तौ युष्मदस्मदोः अनादेशे
- 7-2-88 प्रथमायाः च द्विवचने भाषायाम् आः विभक्तौ युष्मदस्मदोः अनादेशे
- 7-2-89 यह अचि आः विभक्तौ युष्मदस्मदोः अनादेशे
- 7-2-90 शेषे लोपः विभक्तौ युष्मदस्मदोः
- 7-2-91 मपर्यन्तस्य विभक्तौ युष्मदस्मदोः
- 7-2-92 युवावौ द्विवचने विभक्तौ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य
- 7-2-93 यूयवयौ जिस विभक्तौ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य
- 7-2-94 त्वाहौ सौ विभक्तौ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य
- 7-2-95 तुभ्यमह्यौ ङिय विभक्तौ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य
- 7-2-96 तवममौ ङसि विभक्तौ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य
- 7-2-97 त्वमो एकवचने विभक्तौ युष्मदस्मदोः <mark>मपर्यन्तस्य</mark>
- 7-2-98 प्रत्ययोत्तरपदयोः च विभक्तौ युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य त्वमो एकवचने
- 7-2-99 त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ विभक्तौ
- 7-2-100 अचि रः ऋतः विभक्तौ
- 7-2-101 जरायाः जरस अन्यतरस्याम् विभक्तौ अचि
- 7-2-102 त्यदादीनाम अः विभक्तौ
- 7-2-103 किमः कः विभक्तौ
- 7-2-104 कु तिहोः विभक्तौ किमः
- 7-2-105 क्व अति विभक्तौ किमः
- 7-2-106 तदोः सः सौ अनन्त्ययोः विभक्तौ

- 7-2-107 अदसः औ सुलोपः च विभक्तौ सौ
- 7-2-108 इदमः मः विभक्तौ सौ
- 7-2-109 दः च विभक्तौ इदमः मः
- 7-2-110 यः सौ विभक्तौ इदमः
- 7-2-111 इदः अयु पुंसि विभक्तौ इदमः सौ
- 7-2-112 अन आपि अकः विभक्तौ इदमः इदः
- 7-2-113 हलि लोपः विभक्तौ इदमः इदः
- 7-2-114 मुजेः वृद्धिः
- 7-2-115 अचः ञ्णिति वृद्धिः
- 7-2-116 अतः उपधायाः वृद्धिः अचः ञ्णिति
- 7-2-117 तद्धितेषु अचाम् आदेः वृद्धिः अचः ञिणति
- 7-2-118 किति च वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः
- 7-3-1 देविकाशिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसाम् आत् वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः
- 7-3-2 केकयमित्रयुप्रलयानां यादेः इयः वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः
- 7-3-3 न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वी तु ताभ्याम् ऐच् वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः
- 7-3-4 द्वारादीनां च वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः न य्वाभ्यां पूर्वी तु ताभ्याम् ऐच्
- 7-3-5 न्यग्रोधस्य च केवलस्य वृद्धिः अचः ज्णिति तद्धितेषु आदेः न य्वाभ्यां
- 7-3-6 न कर्मव्यतिहारे वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः
- 7-3-7 स्वागतादीनां च वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः न
- 7-3-8 श्वा देः इञि वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः न
- 7-3-9 पदान्तस्य अन्यतरस्याम् वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः न श्वा
- 7-3-10 उत्तरपदस्य वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः
- 7-3-11 अवयवात् ऋतोः वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य
- 7-3-12 सुसर्वार्धात् जनपदस्य वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य

- 7-3-13 दिशः अमद्राणाम् वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य जनपदस्य
- 7-3-14 प्राचां ग्रामनगराणाम् वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य दिशः
- 7-3-15 सङ्ख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य
- 7-3-16 वर्षस्य अभविष्यति वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य सङ्ख्यायाः
- 7-3-17 परिमाणान्तस्य
- असञ्ज्ञाशाणयोः वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य सङ्ख्यायाः
- 7-3-18 जे प्रोष्ठपदानाम् वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य
- 7-3-19 हद्भगिसन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य
- 7-3-20 अनुशतिकादीनां च वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य पूर्वपदस्य
- 7-3-21 देवताद्वन्द्वे च वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य पूर्वपदस्य
- 7-3-22 न इन्द्रस्य परस्य वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य पूर्वपदस्य देवताद्वन्द्वे
- 7-3-23 दीर्घात् च वरुणस्य वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य पूर्वपदस्य देवताद्वन्द्वे
- 7-3-24 प्राचां नगरान्ते वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य पूर्वपदस्य
- 7-3-25 जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितम्
- उत्तरम् वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य पूर्वपदस्य
- 7-3-26 अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य
- 7-3-27 न अतः परस्य वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा
- 7-3-28 प्रवाहणस्य ढे वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य पूर्वस्य तु वा
- 7-3-29 तत्प्रत्ययस्य च वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य पूर्वस्य तु वा प्रवाहणस्य
- 7-3-30 नञः श्चीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम् वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य तु वा
- 7-3-31 यथातथयथापुरयोः पर्यायेण वृद्धिः अचः ञ्णिति तद्धितेषु आदेः उत्तरपदस्य नञः
- 7-3-32 हनः स्तः अचिण्णलोः वृद्धिः ञ्णिति
- 7-3-33 आतः युक्चिण्कृतोः वृद्धिः ञ्णिति

- 7-3-34 न उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः वृद्धिः ञ्णिति युक्चिण्कृतोः
- 7-3-35 जनिवध्योः च वृद्धिः ञ्णिति युक्चिण्कृतोः न
- 7-3-36 अर्तिह्रीव्लीरीक्रूयीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ
- 7-3-37 शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक् णौ
- 7-3-38 वः विधूनने जुक् णौ
- 7-3-39 लीलोः नुग्लुकौ अन्यतरस्यां स्नेहविपातने णौ
- 7-3-40 भियः हेतुभये षुक् णौ
- 7-3-41 स्फायः वः णौ
- 7-3-42 शदेः अगतौ तः णौ
- 7-3-43 रुहः पः अन्यतरस्याम् णौ
- 7-3-44 प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अतः इत् आपि असुपः
- 7-3-45 न यासयोः अतः इत्
- 7-3-46 उदीचाम् अतः स्थाने यकपूर्वायाः अतः इत्
- 7-3-47 भस्त्रैषाजाज्ञाद्वास्वाः नञ्पूर्वाणाम् अपि अतः इत् उदीचाम् अतः स्थाने
- 7-3-48 अभाषितपुंस्कात् च अतः इत् उदीचाम् अतः स्थाने
- 7-3-49 आत् आचार्याणाम् अतः स्थाने अभाषितपुंस्कात् च
- 7-3-50 ठस्य इकः
- 7-3-51 इसुसुक्तान्तात् कः ठस्य इकः
- 7-3-52 चजोः कु घिण्यतोः
- 7-3-53 न्यङ्क्वादीनां च चजोः कु
- 7-3-54 हः हन्तेः ञ्णिन्नेषु चजोः कु
- 7-3-55 अभ्यासात् च चजोः कु हः हन्तेः
- 7-3-56 हेः अचिङ चजोः कु हन्तेः अभ्यासात् च
- 7-3-57 सन्लिटोः जेः चजोः कु अभ्यासात् च

- 7-3-58 विभाषा चेः चजोः कु अभ्यासात् च सन्लिटोः
- 7-3-59 न क्वादेः चजोः कु
- 7-3-60 अजिब्रज्योः च चजोः कु न
- 7-3-61 भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः चजोः कु न
- 7-3-62 प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे चजोः कु न
- 7-3-63 वञ्चेः गतौ चजोः कु न
- 7-3-64 ओकः उचः के चजोः कु न
- 7-3-65 ण्ये आवश्यके चजोः कु न
- 7-3-66 यजयाचरुचप्रवचर्चः च चजोः कु न ण्ये
- 7-3-67 वचः अशब्दसञ्ज्ञायाम् चजोः कु न ण्ये
- 7-3-68 प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे चजोः कु न ण्ये
- 7-3-69 भोज्यं भक्ष्ये चजोः कु न ण्ये
- 7-3-70 घोः लोपः लेटि वा
- 7-3-71 ओतः श्यनि लोपः
- 7-3-72 क्सस्य अचि लोपः
- 7-3-73 लुक् वा दुहदिहलिहगुहाम् आत्मनेपदे दन्त्ये क्सस्य
- 7-3-74 शमाम् अष्टानां दीर्घः श्यनि
- 7-3-75 ष्ठिवुक्लमुचमां शिति दीर्घः
- 7-3-76 क्रमः परस्मैपदेषु दीर्घः शिति
- 7-3-77 इषुगमियमां छः शिति
- 7-3-78 पाघ्राध्मास्थास्रादाण्दृश्यर्तिसर्तिशदसदां

पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यच्छंधौशीयसीदाः शिति

- 7-3-79 ज्ञाजनोः जा शिति
- 7-3-80 प्वादीनां ह्रस्वः शिति

- 7-3-81 मीनातेः निगमे शिति ह्रस्वः
- 7-3-82 मिदेः गुणः शिति
- 7-3-83 जुसि च गुणः
- 7-3-84 सार्वधातुकार्धधातुकयोः गुणः
- 7-3-85 जाग्रः अविचिण्णल्ङित्सु गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः
- 7-3-86 पुगन्तलघूपधस्य च गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः
- 7-3-87 न अभ्यस्तस्य अचि पिति सार्वधातुके गुणः पुगन्तलघूपधस्य
- 7-3-88 भूसुवोः तिङि गुणः न पिति सार्वधातुके
- 7-3-89 उतः वृद्धिः लुकि हलि पिति सार्वधातुके
- 7-3-90 ऊर्णोतेः विभाषा पिति सार्वधातुके वृद्धिः हलि
- 7-3-91 गुणः अपृक्ते पिति सार्वधातुके हलि ऊर्णीतेः
- 7-3-92 तृणः इम् पिति सार्वधातुके हलि
- 7-3-93 ब्रुवः ईट् पिति सार्वधातुके हलि
- 7-3-94 यङः वा पिति सार्वधातुके हिल ईट्
- 7-3-95 तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके सार्वधातुके हिल ईट् वा
- 7-3-96 अस्तिसिचोः अपृक्ते सार्वधातुके हलि ईट्
- 7-3-97 बहुलं छन्दिस सार्वधातुके हिल ईट् अस्तिसिचोः अपृक्ते
- 7-3-98 रुदः च पञ्चभ्यः सार्वधातुके हलि ईट् अपृक्ते
- 7-3-99 अङ् गार्ग्यगालवयोः सार्वधातुके हिल अपृक्ते रुदः च पञ्चभ्यः
- 7-3-100 अदः सर्वेषाम् सार्वधातुके हलि अपृक्ते अङ्
- 7-3-101 अतः दीर्घः यञि सार्वधातुके
- 7-3-102 सुपि च अतः दीर्घः यञि
- 7-3-103 बहुवचने झिल एत् अतः दीर्घः सुपि
- 7-3-104 ओसि च अतः दीर्घः झिल एत्

- 7-3-105 आङि च आपः झलि एत् ओसि
- 7-3-106 सम्बुद्धौ च झिल एत् च आपः
- 7-3-107 अम्बार्थनद्योः ह्रस्वः सम्बुद्धौ
- 7-3-108 ह्रस्वस्य गुणः सम्बुद्धौ
- 7-3-109 जिस च ह्रस्वस्य गुणः
- 7-3-110 ऋतः ङिसर्वनामस्थानयोः गुणः
- 7-3-111 घेः ङिति गुणः
- 7-3-112 आण् नद्याः घेः ङिति
- 7-3-113 याट् आपः घेः ङिति
- 7-3-114 सर्वनाम्नः स्याट् ह्रस्वः च घेः ङिति आपः
- 7-3-115 विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्
- 7-3-116 ङेः आम् नद्याम्नीभ्यः
- 7-3-117 इदुद्ध्याम् ङेः आम्
- 7-3-118 औत् डेः इदुद्ध्याम्
- 7-3-119 अत् च घेः ङेः औत्
- 7-3-120 आङो ना अस्त्रियाम्
- 7-4-1 णौ चङि उपधायाः ह्रस्वः
- 7-4-2 न अग्लोपिशास्वृदिताम् णौ चङि उपधायाः ह्रस्वः
- 7-4-3 भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडाम् अन्यतरस्याम् णौ चङि उपधायाः ह्रस्वः
- 7-4-4 लोपः पिबतेः इत् च अभ्यासस्य णौ चिङ उपधायाः
- 7-4-5 तिष्ठतेः इत् णौ चङि उपधायाः
- 7-4-6 जिघ्रतेः वा णौ चङि उपधायाः इत्
- 7-4-7 उः ऋत् णौ चिङ उपधायाः वा
- 7-4-8 नित्यं छन्दिस णौ चिङ उपधायाः उः ऋत्

- 7-4-9 दयतेः दिगि लिटि
- 7-4-10 ऋतः च संयोगादेः गुणः लिटि
- 7-4-11 ऋच्छत्य्Qताम् लिटि गुणः
- 7-4-12 श्Qद्Qप्रां ह्रस्वः वा गुणः
- 7-4-13 के अणः ह्रस्वः
- **7-4-14 न कपि ह्रस्वः** अणः
- 7-4-15 आपः अन्यतरस्याम् ह्रस्वः न कपि
- 7-4-16 ऋदृशः अङि गुणः
- 7-4-17 अस्यतेः थुक् अङि
- 7-4-18 श्वयतेः अः अङि
- 7-4-19 पतः पुम् अङि
- 7-4-20 वचः उम् अङि
- 7-4-21 शीङः सार्वधातुके गुणः
- 7-4-22 अयङ् यि क्ङिति शीङः
- 7-4-23 उपसर्गात् ह्रस्वः ऊहतेः यि क्ङिति
- 7-4-24 एतेः लिङि यि क्ङिति उपसर्गात् ह्रस्वः
- 7-4-25 अकृत्सार्वधातुकयोः दीर्घः यि क्ङिति
- 7-4-26 च्वौ च यि अकृत्सार्वधातुकयोः दीर्घः
- 7-4-27 रीङ् ऋतः यि अकृत्सार्वधातुकयोः च्वौ
- 7-4-28 रिङ् शयग्लिङ्क्षु यि अकृत्सार्वधातुकयोः ऋतः
- 7-4-29 गुणः अतिसंयोगाद्योः यि अकृत्सार्वधातुकयोः ऋतः शयग्लिङ्क्षु
- 7-4-30 यङि च ऋतः गुणः अतिसंयोगाद्योः
- 7-4-31 ई घ्राध्मोः यङि
- 7-4-32 अस्य च्वौ यङि ई

- 7-4-33 क्यचि च यङि ई अस्य
- 7-4-34 अशनायोदन्यधनायाः बुभुक्षापिपासागर्धेषु यङि अस्य क्यचि
- 7-4-35 न छन्दिस अपुत्रस्य यङि अस्य क्यचि
- 7-4-36 दुरस्युः द्रविणस्युः वृषण्यति रिषण्यति यङि क्यचि छन्दिस
- 7-4-37 अश्वाघस्य आत् यङि क्यचि छन्दिस
- 7-4-38 देवसुम्नयोः यजुषि काठके यङि क्यचि छन्दिस आत्
- 7-4-39 कव्यध्वरपृतनस्य ऋचि लोपः यङि क्यचि छन्दिस
- 7-4-40 द्यतिस्यतिमास्थाम् इत् ति किति
- 7-4-41 शाच्छोः अन्यतरस्याम् इत् ति किति
- 7-4-42 दधातेः हिः किति
- 7-4-43 जहातेः च क्ति किति हिः
- 7-4-44 विभाषा छन्दसि किति हिः जहातेः च क्तिव
- 7-4-45 सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च किति छन्दसि
- 7-4-46 दः दत् धोः किति
- 7-4-47 अचः उपसर्गात् तः किति धोः
- 7-4-48 अपः भि तः
- 7-4-49 सः सि आर्धधातुके तः
- 7-4-50 तासस्त्योः लोपः सः सि
- 7-4-51 रि च सः सि तासस्त्योः लोपः
- 7-4-52 हः एति सः सि तासस्त्योः लोपः
- 7-4-53 यीवर्णयोः दीधीवेव्योः सि लोपः
- 7-4-54 सनि मीमाघुरभलभशकपतपदाम् अचः इस् सि
- 7-4-55 आप्ज्ञप्यृधाम् ईत् सि सनि अचः
- 7-4-56 दम्भः इत् च सि सनि अचः ईत्

7-4-57 मुचः कर्मकस्य गुणः वा सि सनि

7-4-58 अत्र लोपः अभ्यासस्य

7-4-59 ह्रस्वः अभ्यासस्य

7-4-60 हलादिः शेषः अभ्यासस्य

7-4-61 शर्पूर्वाः खयः अभ्यासस्य शेषः

7-4-62 कुहोः चुः अभ्यासस्य

7-4-63 न कवतेः यङि अभ्यासस्य चुः

7-4-64 कृषेः छन्दिस अभ्यासस्य चुः यङि

7-4-65

दाधर्तिदर्धर्तिदर्धर्षिबोभूतुतेतित्क्तेटलर्ष्यापनीफणत्संसनिष्यदत्करिक्रत्कनिक्रदद्भरिभ्रद्दविध्वतोदविद्य तत्तरित्रतःसरीसृपतंवरीवृजन्मर्मृज्यागनीगन्तीति च अभ्यासस्य छन्दसि

7-4-66 उः अत् अभ्यासस्य

7-4-67 द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम् अभ्यासस्य

7-4-68 व्यथः लिटि अभ्यासस्य सम्प्रसारणम्

7-4-69 दीर्घः इणः किति अभ्यासस्य लिटि

7-4-70 अतः आदेः अभ्यासस्य लिटि दीर्घः

7-4-71 तस्मात् नुट् द्विहलः अभ्यासस्य लिटि

7-4-72 अश्रोतेः च अभ्यासस्य लिटि तस्मात् नुट्

7-4-73 भवतेः अः अभ्यासस्य लिटि

7-4-74 ससूव इति निगमे अभ्यासस्य लिटि अः

7-4-75 निजां त्रयाणां गुणः श्लौ अभ्यासस्य

7-4-76 भृञाम् इत् अभ्यासस्य त्रयाणां श्लौ

7-4-77 अर्तिपिपर्त्योः च अभ्यासस्य श्लौ इत्

7-4-78 बहुलं छन्दिस अभ्यासस्य श्लौ इत्

- 7-4-79 सनि अतः अभ्यासस्य इत्
- 7-4-80 ओः पुयण्जि अपरे अभ्यासस्य इत् सनि
- 7-4-81 स्रवतिशृणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा अभ्यासस्य इत् सनि पुयण्जि अपरे
- 7-4-82 गुणह् यङ्लुकोः अभ्यासस्य
- 7-4-83 दीर्घः अकितः अभ्यासस्य यङ्लुकोः
- 7-4-84 नीक् वञ्चुस्रंसुध्वंसुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दाम् अभ्यासस्य यङ्लुकोः
- 7-4-85 नुक् अतः नुनासिकान्तस्य अभ्यासस्य यङ्लुकोः
- 7-4-86 जपजभदहदशभञ्जपशां च अभ्यासस्य यङ्लुकोः नुक्
- 7-4-87 चरफलोः च अभ्यासस्य यङ्लुकोः नुक्
- 7-4-88 उत् परस्य अतः अभ्यासस्य यङ्लुकोः
- 7-4-89 ति च अभ्यासस्य यङ्लुकोः अतः
- 7-4-90 रीक् ऋदुपधस्य च अभ्यासस्य यङ्लुकोः
- 7-4-91 रुग्निकौ च लुकि अभ्यासस्य रीक् ऋदुपधस्य
- 7-4-92 ऋतः च अभ्यासस्य रीक् रुग्निकौ च लुकि
- 7-4-93 सन्वत् लघुनि चङ्परे अनग्लोपे अभ्यासस्य
- 7-4-94 दीर्घः लघोः अभ्यासस्य लघुनि चङ्परे अनग्लोपे
- 7-4-95 अत् स्मृद्Qत्वरप्रथम्रदस्त्Qस्पृशाम् अभ्यासस्य अनग्लोपे
- 7-4-96 विभाषा वेष्टिचेष्टयोः अभ्यासस्य अनग्लोपे अत्
- 7-4-97 ई च गणः अभ्यासस्य अनग्लोपे अत्
- 8-1-1 सर्वस्य द्वे
- 8-1-2 तस्य परम् आम्रेडितम् सर्वस्य द्वे
- 8-1-3 अनुदात्तं च सर्वस्य द्वे आम्रेडितम्
- 8-1-4 नित्यवीप्सयोः सर्वस्य द्वे
- 8-1-5 परेः वर्जने सर्वस्य द्वे

- 8-1-6 प्रसमुपोदः पादपूरणे सर्वस्य द्वे
- 8-1-7 उपर्यध्यधसः सामीप्ये सर्वस्य द्वे
- 8-1-8 वाक्यादेः आमन्त्रितस्या असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु सर्वस्य द्वे
- 8-1-9 एकं बहुब्रीहिवत् सर्वस्य द्वे
- 8-1-10 आबाधे च सर्वस्य द्वे बहुव्रीहिवत्
- 8-1-11 कर्मधारयवत् उत्तरेषु सर्वस्य द्वे
- 8-1-12 प्रकारे गुणवचनस्य सर्वस्य द्वे कर्मधारयवत्
- 8-1-13 अकुच्छ्रे प्रियसुखयोः अन्यतरस्याम् सर्वस्य द्वे कर्मधारयवत्
- 8-1-14 यथास्वे यथायथम् सर्वस्य द्वे कर्मधारयवत्
- 8-1-15 द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु सर्वस्य द्वे कर्मधारयवत्
- 8-1-16 पदस्य
- 8-1-17 पदात् पदस्य
- 8-1-18 अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ पदस्य पदात्
- 8-1-19 आमन्त्रितस्य च पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-20 युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः वांनावौ पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-21 बहुवचनस्य वस्नसौ पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम्
- अपादादौ युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः
- 8-1-22 तेमयौ एकवचनस्य पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम्
- अपादादौ युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः
- 8-1-23 त्वामौ द्वितीयायाः पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ युष्मदस्मदोः एकवचनस्य
- 8-1-24 न चवाहाहैवयुक्ते पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ युष्मदस्मदोः
- 8-1-25 पश्यार्थैः च अनालोचने पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ युष्मदस्मदोः न
- 8-1-26 सपूर्वायाः प्रथमायाः विभाषा पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ युष्मदस्मदोः न
- 8-1-27 तिङः गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ

- 8-1-28 तिङ् अतिङः पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-29 न लुट् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-30 निपातैः यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्चण्कच्चिद्यत्रयुक्तम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-31 नह प्रत्यारम्भे पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-32 सत्यं प्रश्ने पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-33 अङ्ग अप्रातिलोम्ये पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-34 हि च पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ अङ्ग अप्रातिलोम्ये
- 8-1-35 छन्दिस अनेकम् अपि साकाङ्क्षम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ हि
- 8-1-36 यावद्यथाभ्याम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-37 पूजायां न अनन्तरम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ यावद्यथाभ्याम्
- 8-1-38 उपसर्गव्यपेतं च पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ यावद्यथाभ्याम् पूजायां न
- 8-1-39 तुपश्यपश्यताहैः पूजायाम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-40 अहो च पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ पूजायाम्
- 8-1-41 शेषे विभाषा पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ अहो
- 8-1-42 पुरा च परीप्सायाम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ विभाषा
- 8-1-43 ननु इति अनुज्ञैषणायाम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-44 किं क्रियाप्रश्ने अनुपसर्गम् अप्रतिषिद्धम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-45 लोपे विभाषा पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ किं क्रियाप्रश्ने अनुपसर्गम् अप्रतिषिद्धम्
- 8-1-46 एहिमन्ये प्रहासे लृट् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-47 जातु अपूर्वम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-48 किंवृत्तं च चिदुत्तरम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ अपूर्वम्
- 8-1-49 आहो उताहो च अनन्तरम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ अपूर्वम्
- 8-1-50 शेषे विभाषा पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ आहो उताहो

- 8-1-51 गत्यर्थलोटा लुट् न चेत् कारकं सर्वान्यत् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-52 लोट् च पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ गत्यर्थलोटा चेत् कारकं सर्वान्यत्
- 8-1-53 विभाषितं सोपसर्गम् अनुत्तमम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ गत्यर्थलोटा चेत् कारकं सर्वान्यत् लोट्
- 8-1-54 हन्त च पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ लोट् विभाषितं सोपसर्गम् अनुत्तमम्
- 8-1-55 आम एकान्तरम् आमन्त्रितम् अनन्तिके पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-56 यद्धितुपरं छन्दिस पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-57 चनचिदिवगोत्रादितद्धिताम्रेडितेषु अगतेः पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-58 चादिषु च पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ अगतेः
- 8-1-59 चवायोगे प्रथमा पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-60 ह इति क्षियायाम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ प्रथमा
- 8-1-61 अह इति विनियोगे च पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ प्रथमा क्षियायाम्
- 8-1-62 चाहलोप एव इति अवधारणम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ प्रथमा क्षियायाम्
- 8-1-63 चादिलोपे विभाषा पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ प्रथमा क्षियायाम्
- 8-1-64 वैवाव इति च च्छन्दिस पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ प्रथमा क्षियायाम् विभाषा
- 8-1-65 एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम्
- अपादादौ प्रथमा क्षियायाम् विभाषा च्छन्दसि
- 8-1-66 यद्वृत्तात् नित्यम् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ क्षियायाम्
- 8-1-67 पूजनात् पूजितम् अनुदात्तं काष्ठादिभ्यः पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ क्षियायाम्
- 8-1-68 सगतिः अपि तिङ् पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ क्षियायाम् पूजनात् पूजितम्
- 8-1-69 कुत्सने च सुपि अगोत्रादौ पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ सगतिः अपि तिङ्
- 8-1-70 गति गतौ पदस्य अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ
- 8-1-71 तिङि च उदात्तवति पदस्य अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ गित
- 8-1-72 आमन्त्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत् पदस्य अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ

- 8-1-73 न आमन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् पदस्य अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ आमन्त्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत्
- 8-1-74 विभाषितं विशेषवचने पदस्य अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ आमन्त्रितं पूर्वम्
- अविद्यमानवत् आमन्त्रिते समानाधिकरणे
- 8-2-1 पूर्वत्र असिद्धम् पदस्य
- 8-2-2 नलोपः सुप्स्वरसञ्ज्ञातुग्विधिषु कृति पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-3 न मु ने पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-4 उदात्तस्वरितयोः यणः स्वरितः अनुदात्तस्य पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-5 एकादेशः उदात्तेन उदात्तः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् अनुदात्तस्य
- 8-2-6 स्वरितः वा अनुदात्ते पदादौ पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् अनुदात्तस्य एकादेशः उदात्तेन
- 8-2-7 नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-8 न ङिसम्बुद्ध्योः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य
- 8-2-9 मात् उपधायाः च मतोः वः अयवादिभ्यः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-10 झयः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् मतोः वः
- 8-2-11 सञ्ज्ञायाम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् मतोः वः
- 8-2-12 आसन्दीवत् अष्ठीवत् चक्रीवत् कक्षीवत् रुमण्वत् चर्मण्वती पदस्य पूर्वत्र
- असिद्धम् मतोः वः सञ्ज्ञायाम्
- 8-2-13 उदन्वान् उदधौ च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् मतोः वः सञ्ज्ञायाम्
- 8-2-14 राजन्वान् सौराज्ये पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् मतोः वः सञ्ज्ञायाम्
- 8-2-15 छन्दिस इरः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् मतोः वः सञ्ज्ञायाम्
- 8-2-16 अनः नुट् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् मतोः सञ्ज्ञायाम् छन्दसि
- 8-2-17 नात् घस्य पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् छन्दिस नुट्
- 8-2-18 कृपः रः लः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-19 उपसर्गस्य अयतौ पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् रः लः

- 8-2-20 ग्रः यङि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् रः लः
- 8-2-21 अचि विभाषा पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् रः लः ग्रः
- 8-2-22 परेः च घाङ्कयोः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् रः लः विभाषा
- 8-2-23 संयोगान्तस्य लोपः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-24 रात् सस्य पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संयोगान्तस्य लोपः
- 8-2-25 धि च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् लोपः सस्य
- 8-2-26 झलः झिल पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् लोपः सस्य
- 8-2-27 ह्रस्वात् अङ्गात् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् लोपः सस्य झलि
- 8-2-28 इटः ईटि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् लोपः सस्य झलि
- 8-2-29 स्कोः संयोगाद्योः अन्ते च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् लोपः झलि
- 8-2-30 चोः कुः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् झिल अन्ते
- 8-2-31 हः ढः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् झिल अन्ते
- 8-2-32 दादेः धातोः घः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् झलि अन्ते हः
- 8-2-33 वा द्रुहमुहष्णुहष्णिहाम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् झलि अन्ते हः धातोः घः
- 8-2-34 नहः धः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् झिल अन्ते हः धातोः
- 8-2-35 आहः थः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् झिल अन्ते हः धातोः
- 8-2-36 व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजछशां षः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् झलि अन्ते धातोः
- 8-2-37 एकाचः बशः भष् झषन्तस्य स्ध्वोः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् झिल अन्ते धातोः
- 8-2-38 दधः तथोः च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् झिलि अन्ते धातोः बशः भष् स्ध्वोः
- 8-2-39 झलां जशः अन्ते पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-40 झषः तथोः धः अधः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-41 षढोः कः सि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-42 रदाभ्यां निष्ठातः नः पूर्वस्य च दः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-43 संयोगादेः आतः धातोः यण्वतः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः

- 8-2-44 ल्वादिभ्यः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-45 ओदितः च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-46 क्षियः दीर्घात् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-47 श्यः अस्पर्शे पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-48 अञ्चः अनपादाने पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-49 दिवः अविजिगीषायाम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-50 निर्वाणः अवाते पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-51 श्षः कः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-52 पचः वः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-53 क्षायः मः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-54 प्रस्त्यः अन्यतरस्याम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः मः
- 8-2-55 अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-56 नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्यः अन्यतरस्याम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-57 न ध्याख्याप्Qमूर्च्छिमदाम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः
- 8-2-58 वित्तः भोगप्रत्यययोः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः न
- 8-2-59 भित्तं शकलम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः न
- 8-2-60 ऋणम् आधमण्यें पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः न
- 8-2-61 नसत्तनिषत्तानृत्तप्रतृर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् निष्ठातः नः न
- 8-2-62 क्विन्प्रत्ययस्य कुः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-63 नशेः वा पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् कुः
- 8-2-64 मः नः धातोः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-65 म्वोः च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् मः नः धातोः
- 8-2-66 ससजुषोः रुः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-67 अवयाः श्वेतवाः पुरोडाः च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् रुः

- 8-2-68 अहन् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् रुः
- 8-2-69 रः असुपि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् रुः अहन्
- 8-2-70 अम्नः ऊधरवर् इति उभयथा छन्दसि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् रुः रः
- 8-2-71 भुवः च महाव्याहृतेः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् रुः रः ऊधरवर् इति उभयथा छन्दसि
- 8-2-72 वसुस्रंसुध्वंस्वनड्हां दः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-73 तिपि अनस्तेः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् दः
- 8-2-74 सिपि धातोः रुः वा पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् दः
- 8-2-75 दः च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् दः सिपि धातोः रुः वा
- 8-2-76 वोंः उपाधायाः दीर्घः इकः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् धातोः
- 8-2-77 हिल च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् धातोः वीः उपाधायाः दीर्घः इकः
- 8-2-78 उपाधायां च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् धातोः वीः उपाधायाः दीर्घः इकः हलि
- 8-2-79 न भकुर्छुराम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् धातोः र्वोः उपाधायाः इकः
- 8-2-80 अदसः असेः दात् उ दः मः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-81 एतः ईत् बहुवचने पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् <mark>अदसः दात् उ दः मः</mark>
- 8-2-82 वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-83 प्रत्यभिवादे अशूद्रे पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः
- 8-2-84 दूरात् हूते च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः
- 8-2-85 हैहेप्रयोगे हैहयोः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः दूरात् हूते
- 8-2-86 गुरोः अनृतः अनन्त्यस्य अपि एकैकस्य प्राचाम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः दूरात्

## हूते

- 8-2-87 ओम् अभ्यादाने पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः
- 8-2-88 ये यज्ञकर्मणि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः
- 8-2-89 प्रणवः टेः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः यज्ञकर्मणि
- 8-2-90 याज्यान्तः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः यज्ञकर्मणि टेः

- 8-2-91 ब्रुहिप्रेष्यश्रौषड्वौषडावहानाम् आदेः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः यज्ञकर्मणि
- 8-2-92 अग्नीत्प्रेषणे परस्य च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः यज्ञकर्मणि आदेः
- 8-2-93 विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः
- 8-2-94 निगृह्य अनुयोगे च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः विभाषा
- 8-2-95 आम्रेडितं भर्त्सने पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः
- 8-2-96 अङ्गयुक्तं तिङ् आकाङ्क्षम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः भर्त्सने
- 8-2-97 विचार्यमाणानाम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः
- 8-2-98 पूर्वं तु भाषायाम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् वाक्यस्य टेः विचार्यमाणानाम्
- 8-2-99 प्रतिश्रवणे च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-100 अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-101 चित् इति च उपमार्थे प्रयुज्यमाने पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् अनुदात्तं
- 8-2-102 उपरि स्वित् आसीत् इति च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् अनुदात्तं
- 8-2-103 स्वरितम् आम्रेडिते असूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-104 क्षियाशीःप्रैषेषु तिङ् आकाङ्क्षम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् स्वरितम्
- 8-2-105 अनन्त्यस्य अपि प्रश्नाख्यानयोः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् स्वरितम्
- 8-2-106 प्लुतौ ऐचः इदुतौ पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-107 एचः अप्रगृह्यस्य अदूरात् हूते पूर्वस्य अर्धस्य आत् उत्तरस्य इदुतौ पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-2-108 तयोः य्वौ अचि संहितायाम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम्
- 8-3-1 मतुवसोः रु सम्बुद्धौ छन्दिस पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-3-2 अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु
- 8-3-3 आतः अटि नित्यम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य
- 8-3-4 अनुनासिकात् परः अनुस्वारः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु
- 8-3-5 समः सुटि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु
- 8-3-6 पुमः खिय अम्परे पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु

- 8-3-7 नः छवि अप्रशान् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु अम्परे
- 8-3-8 उभयथा ऋक्षु पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु अम्परे नः छवि
- 8-3-9 दीर्घात् अटि समानपादे पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु नः
- 8-3-10 न्Qन् पे पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु नः
- 8-3-11 स्वतवान् पायौ पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु नः
- 8-3-12 कान् आम्रेडिते पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रु नः
- 8-3-13 ढः ढे लोपः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-3-14 रः रि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् लोपः
- 8-3-15 खरवसानयोः विसर्जनीयः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रः
- 8-3-16 रोः सुपि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् विसर्जनीयः
- 8-3-17 भोभगोअघोअपूर्वस्य यः अशि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रोः
- 8-3-18 व्योः लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य पदस्य पूर्वत्र
- असिद्धम् संहितायाम् भोभगोअघोअपूर्वस्य अशि
- 8-3-19 लोपः शाकल्यस्य पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् भोभगोअघोअपूर्वस्य अशि व्योः
- 8-3-20 ओतः गार्ग्यस्य पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् भोभगोअघोअपूर्वस्य अशि व्योः लोपः
- 8-3-21 उञि च पदे पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् भोभगोअघोअपूर्वस्य अशि व्योः लोपः
- 8-3-22 हिल सर्वेषाम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् भोभगोअघोअपूर्वस्य अशि लोपः
- 8-3-23 मः अनुस्वारः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अशि हलि
- 8-3-24 नः च अपदान्तस्य झिल पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अशि मः अनुस्वारः
- 8-3-25 मः राजि समः क्वौ पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-3-26 हे मपरे वा पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् मः
- 8-3-27 नपरे नः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् मः हे वा
- 8-3-28 ङ्णोः कुक्टुक् शरि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् वा
- 8-3-29 डः सि धुट् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् वा शरि

```
8-3-30 नः च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् वा शरि सि धुट्
```

- 8-3-31 शि तुक् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् वा नः च
- 8-3-32 ङमः ह्रस्वात् अचि ङमुट् नित्यम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-3-33 मयः उञः वः वा पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अचि
- 8-3-34 विसर्जनीयस्य सः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-3-35 शर्परे विसर्जनीयः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-3-36 वा शरि पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् विसर्जनीयः
- 8-3-37 कुप्वोः कः पौ च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-3-38 सः अपदादौ पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः
- 8-3-39 इणः षः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः अपदादौ
- 8-3-40 नमस्पुरसोः गत्योः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः षः
- 8-3-41 इदुपधस्य चाप्रत्ययस्य पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः षः
- 8-3-42 तिरसः अन्यतरस्याम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः षः
- 8-3-43 द्विस्त्रिश्चतुः इति कृत्वोर्थे पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः षः अन्यतरस्याम्
- 8-3-44 इसुसोः सामर्थ्ये पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः षः अन्यतरस्याम्
- 8-3-45 नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः षः इसुसोः
- 8-3-46 अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीषु अनव्ययस्य पदस्य पूर्वत्र
- असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः षः समासे अनुत्तरपदस्थस्य
- 8-3-47 अधःशिरसी पदे पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः षः समासे अनुत्तरपदस्थस्य
- 8-3-48 कस्कादिषु च पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः षः समासे
- 8-3-49 छन्दिस वा अप्राम्नेडितयोः पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः समासे
- 8-3-50 कःकरत्करतिकृधिकृतेषु अनदितेः पदस्य पूर्वत्र
- असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः समासे छन्दसि
- 8-3-51 पञ्चम्याः परौ अवध्यर्थे पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः समासे छन्दसि

- 8-3-52 पातौ च बहुलम् पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः समासे छन्दसि पञ्चम्याः
- 8-3-53 षष्ट्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु पदस्य पूर्वत्र
- असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः समासे छन्दसि
- 8-3-54 इडायाः वा पदस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् कुप्वोः सः समासे छन्दसि षष्ठ्याः

#### पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु

- 8-3-55 अपदान्तस्य मूर्धन्यः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-3-56 सहेः साडः सः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः
- 8-3-57 इण्कोः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः
- 8-3-58 नुम्विसर्जनीयशर्व्यवाये अपि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-59 आदेशप्रत्यययोः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य
- मूर्धन्यः सः इण्कोः नुम्विसर्जनीयशर्व्यवाये अपि
- 8-3-60 शासिवसिघसीनां च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-61 स्तौतिण्योः एव षणि अभ्यासात् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य
- मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-62 सः स्विदिस्विदसहीनां च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः षणि अभ्यासात्
- 8-3-63 प्राक् सितात् अड्व्यवाये अपि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-64 स्थादिषु अभ्यासेन च अभ्यासस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य
- मूर्धन्यः सः इण्कोः प्राक् सितात् अड्व्यवाये अपि
- 8-3-65 उपसर्गात् सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम् पूर्वत्र
- असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः प्राक् सितात् अड्व्यवाये अपि च अभ्यासस्य
- 8-3-66 सदिः अप्रतेः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः प्राक् सितात्
- अड्व्यवाये अपि उपसर्गात्
- 8-3-67 स्तन्भेः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः प्राक् सितात् अड्व्यवाये

```
अपि उपसर्गात्
```

8-3-68 अवात् च आलम्बनाविदूर्ययोः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मूर्धन्यः सः इण्कोः प्राक् सितात् अड्व्यवाये अपि उपसर्गात् स्तन्भेः

8-3-69 वेः च स्वनः भोजने पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः प्राक्

सितात् अड्व्यवाये अपि उपसर्गात् अवात्

8-3-70 परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवुसहसुट्स्तुस्वञ्जाम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मूर्धन्यः सः इण्कोः प्राक् सितात् अड्व्यवाये अपि उपसर्गात्

8-3-71 सिवादीनां वा अङ्ब्यवाये अपि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मूर्धन्यः सः इण्कोः उपसर्गात् परिनिविभ्यः

8-3-72 अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दते अप्राणिषु पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मूर्धन्यः सः इण्कोः उपसर्गात् वा

8-3-73 वेः स्कन्देः अनिष्ठायाम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मूर्धन्यः सः इण्कोः उपसर्गात् वा

8-3-74 परेः च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः उपसर्गात् वा स्कन्देः

8-3-75 परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मूर्धन्यः सः इण्कोः उपसर्गात् वा स्कन्देः

8-3-76 स्फुरतिस्फुलत्योः निर्निविभ्यः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मुर्धन्यः सः इण्कोः उपसर्गात् वा

8-3-77 वेः स्कभ्नातेः नित्यम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मूर्धन्यः सः इण्कोः उपसर्गात्

8-3-78 इणः षीध्वंलुङ्लिटां धः अङ्गात् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् <mark>अपदान्तस्य</mark>

मूर्धन्यः सः इण्कोः

8-3-79 विभाषा इटः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः इणः

षीध्वंलुङ्लिटां धः अङ्गात्

```
8-3-80 समासे अङ्गुलेः सङ्गः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
```

- 8-3-81 भीरोः स्थानम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः समासे
- 8-3-82 अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः समासे
- 8-3-83 ज्योतिरायुषः स्तोमः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः समासे
- 8-3-84 मातृपितृभ्यां स्वसा पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः समासे
- 8-3-85 मातुःपितुभ्याम् अन्यतरस्याम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मूर्धन्यः सः इण्कोः समासे स्वसा

8-3-86 अभिनिसः स्तनः शब्दसञ्ज्ञायाम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मूर्धन्यः सः इण्कोः अन्यतरस्याम्

8-3-87 उपसर्गप्राद्भ्याम् अस्तिः यच्परः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् <mark>अपदान्तस्य</mark>

मूर्धन्यः सः इण्कोः

- 8-3-88 सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूतिसमाः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-89 निनदीभ्यां स्नातेः कौशले पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-90 सूत्रं प्रतिष्णातम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-91 कपिष्ठलः गोत्रे पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-92 प्रष्ठः अग्रगामिनि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-93 वृक्षासनयोः विष्टरः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-94 छन्दोनाम्नि च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः विष्टरः
- 8-3-95 गवियुधिभ्यां स्थिरः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य **मूर्ध**न्यः सः इण्कोः
- 8-3-96 विकुशमिपरिभ्यः स्थलम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-97 अम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्वित्रिकुशेकुशङ्क्वङ्गुमञ्जिपुञ्जिपरमेबर्हिर्दिव्यग्निभ्यः स्थः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-98 सुषामादिषु च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
- 8-3-99 एति सञ्ज्ञायाम् अगात् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः

```
8-3-100 नक्षत्रात् वा पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः एति सञ्ज्ञायाम्
अगात्
8-3-101 ह्रस्वात् तादौ तद्धिते पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः
8-3-102 निसः तपतौ अनासेवने पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः तादौ
8-3-103 युष्मत्तत्ततक्षुषु अन्तःपादम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य
मुर्धन्यः सः इण्कोः तादौ
8-3-104 यजुषि एकेषाम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य
मूर्धन्यः सः इण्कोः तादौ युष्मतत्ततक्षुषु
8-3-105 स्तुतस्तोमयोः छन्दिस पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य
मूर्धन्यः सः इण्कोः एकेषाम्
8-3-106 पूर्वपदात् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः एकेषाम् छन्दसि
8-3-107 सुञः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः छन्दसि पूर्वपदात्
8-3-108 सनोतेः अनः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य
मुर्धन्यः सः इण्कोः छन्दसि पूर्वपदात्
8-3-109 सहेः पुतनर्ताभ्यां च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य
मुर्धन्यः सः इण्कोः छन्दसि पूर्वपदात्
8-3-110 न रपरसृपिसृजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य
मूर्धन्यः सः इण्कोः
8-3-111 सात्पदाद्योः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः न
8-3-112 सिचः यङि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः न
8-3-113 सेधतेः गतौ पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः न
8-3-114 प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः न
8-3-115 सोढः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः न
8-3-116 स्तम्भुसिवुसहां चिङ पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः न
```

```
8-3-117 सुनोतेः स्यसनोः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः न
```

- 8-3-118 सदेः परस्य लिटि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः सः इण्कोः न
- 8-3-119 विव्यभिभ्यः अड्व्यवाये वा छन्दिस पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अपदान्तस्य

मूर्धन्यः सः इण्कोः न

- 8-4-1 रषाभ्यां नः णः समानपदे पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-4-2 अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवाये अपि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे
- 8-4-3 पूर्वपदात् सञ्ज्ञायाम् अगः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे
- 8-4-4 वनं पुरगामिश्रकासिध्रकासारिकाकोटराग्रेभ्यः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः

समानपदे पूर्वपदात् सञ्ज्ञायाम् अगः

- 8-4-5 प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरपीयूक्षाभ्यः असञ्ज्ञायाम् अपि <mark>पूर्वत्र</mark>
- असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे पूर्वपदात् वनं
- 8-4-6 विभाषा ओषधिवनस्पतिभ्यः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः

समानपदे पूर्वपदात् वनं

- 8-4-7 अह्नः अदन्तात् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे पूर्वपदात्
- 8-4-8 वाहनम् आहितात् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे पूर्वपदात्
- 8-4-9 पानं देशे पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे पूर्वपदात्
- 8-4-10 वा भावकरणयोः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे पूर्वपदात् पानं
- 8-4-11 प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः

समानपदे पूर्वपदात् वा

8-4-12 एकाजुत्तरपदे णः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः

समानपदे पूर्वपदात् प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु

8-4-13 कुमति च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः

समानपदे पूर्वपदात् प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु

8-4-14 उपसर्गाद् असमासे अपि णोपदेशस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे

- 8-4-15 हिनु मीना पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद्
- 8-4-16 आनि लोट् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद्
- 8-4-17 नेः गदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु
- च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद्
- 8-4-18 शेषे विभाषा अकखादौ अषान्ते उपदेशे पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः

#### समानपदे उपसर्गाद् नेः

- 8-4-19 अनितेः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद्
- 8-4-20 अन्तः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद् अनितेः
- 8-4-21 उभौ साभ्यासस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद् अनितेः
- 8-4-22 हन्तेः अत्पूर्वस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद्
- 8-4-23 वमोः वा पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद् हन्तेः अत्पूर्वस्य
- 8-4-24 अन्तः अदेशे पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे
- 8-4-25 अयनं च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे अन्तः अदेशे
- 8-4-26 छन्दिस ऋदवग्रहात् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे
- 8-4-27 नः च धातुस्थोरुषुभ्यः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे छन्दसि
- 8-4-28 उपसर्गाद् अनोत्परः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे नः च
- 8-4-29 कृति अचः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद्
- 8-4-30 णेः विभाषा पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद् कृति अचः
- 8-4-31 हलः च इजुपधात् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः

## समानपदे उपसर्गाद् कृति अचः णेः विभाषा

- 8-4-32 इजादेः सनुमः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद् कृति हलः
- 8-4-33 वा निंसनिक्षनिन्दाम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे उपसर्गाद् कृति
- 8-4-34 न भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः

## समानपदे उपसर्गाद् कृति

- 8-4-35 षात् पदान्तात् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे न
- 8-4-36 नशेः षान्तस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे न
- 8-4-37 पदान्तस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे न
- 8-4-38 पदव्यवाये अपि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे न
- 8-4-39 क्ष्भनादिषु च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् रषाभ्यां नः णः समानपदे न
- 8-4-40 स्तोः श्रुना श्रुः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-4-41 ष्टुना ष्टुः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् स्तोः श्चः
- 8-4-42 न पदान्तात् टोः अनाम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् स्तोः श्चः ष्टः
- 8-4-43 तोः षि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् श्चः ष्टः
- 8-4-44 शात् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् श्चुः ष्टुः तोः
- 8-4-45 यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-4-46 अचः रहाभ्यां द्वे पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् यरः
- 8-4-47 अनचि च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् यरः अचः द्वे
- 8-4-48 न आदिनी आक्रोशे पुत्रस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् द्वे
- 8-4-49 शरः अचि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् द्वे न
- 8-4-50 त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् द्वे न
- 8-4-51 सर्वत्र शाकल्यस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् द्वे न
- 8-4-52 दीर्घात् आचार्याणाम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् द्वे न
- 8-4-53 झलां जश् झिश पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-4-54 अभ्यासे चर् च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् झलां
- 8-4-55 खरि च पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् झलां चर्
- 8-4-56 वा अवसाने पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् झलां चर्
- 8-4-57 अणः अप्रगृह्यस्य अनुनासिकः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् वा अवसाने
- 8-4-58 अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्

- 8-4-59 वा पदान्तस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः
- 8-4-60 तोः लि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् ययि परसवर्णः
- 8-4-61 उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् ययि परसवर्णः
- 8-4-62 झयः हः अन्यतरस्याम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् ययि परसवर्णः पूर्वस्य
- 8-4-63 शः छः अटि पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् ययि परसवर्णः झयः अन्यतरस्याम्
- 8-4-64 हलः यमां यमि लोपः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् ययि परसवर्णः अन्यतरस्याम्
- 8-4-65 झरः झरि सवर्णे पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् ययि परसवर्णः अन्यतरस्याम् हलः लोपः
- 8-4-66 उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्
- 8-4-67 न उदात्तस्वरितोदयम् अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम् <mark>अनुदात्तस्य</mark>
- 8-4-68 अ अ पूर्वत्र असिद्धम् संहितायाम्